साप्ताहिक पत्रके सब एडीटर मी० अवरचंद जादवजी कामदारने "शालोपयोगी जैन प्रश्नोत्तर "नामी छोटीसी मगर अति उपयोगी पुस्तक गुजराती भाषामें प्रगट की थी, जो लोगों में आति प्रिय हो जाने के कारण हिंद के हिन्दी जानने वालों स्वधार्मिओं के हितार्थ इसका हिन्दी अनुवाद करने की उत्कंठा मेरे हृदय में हुई थी जिसको आज परिपूर्ण होती हुई देख कर मेरेको वहुत खुशी होती है.

मैंने हिन्दी भाषाका अभ्यास नहीं किया है परन्तु हिन्दी भाषा जानने वाले स्वधिमश्रों के समागम से कुछ अनुभव हिंदी भाषाका हुवा है अत्एव भाषाके पूर्ण ज्ञानके अभाव से अनुवादमें वहुत श्रुटियां रह गई होंगी उनको पाठक गण ज्ञामा करेंगे ऐसी विनित है. यदि परसंगोपात इन श्रुटियों को पाठकगण लिखकर भिनवाने की कुपा करेंगे तो दूसरी आदित में इनको दूर करनेका साभार प्रयत्न किया जावेगा.

· अनुवादक:—

डॉ० घारशी गुलावचंद संघाणी

H. L. M. S.

## 🟶 विषयानुक्रमणिका 🥸 📑

| <b>मकर्</b> | ण विषय                             | BF   |
|-------------|------------------------------------|------|
| १३          | त्रीछा लोकमें ज्योतिषी देव.        | १    |
| 88          | त्रीद्या लोक में व्यंतर देव.       | ३    |
| १५          | द्याट कर्म.                        | છ    |
| १६          | श्राश्रव तत्त्व श्रीर संवर तत्त्व. | १६   |
| १७          | नारकी स्रोर परमाधामी.              | २०   |
| १८          | काल चक्र.                          | २५   |
| 38          | त्रेसठ शलाका पुरुष.                | ३२   |
| २०          | सम्यकुत्व.                         | . ३⊏ |
| २१          | श्रधोत्तोक में भ्रवनवासी देव.      | ४६   |
| रेर         | भन्य और अभन्य जीव.                 | 38   |
| २३          | निर्नरा तत्त्व.                    | ५२   |
| २४          | उर्ध्व लोक में वैमानिक देव.        | 4 त  |
| २५          | चोवीस दंडक.                        | ६४   |
| २६          | वंध तत्त्व.                        | ६३   |
| २७          | मोत्त तत्त्व.                      | ६७   |

# शालोपयोगी जैने प्रश्नोत्तर.

# भाग दूसरा-प्रकरण १३ वां.

## त्रीवा लोक में ज्योतिषी देवों.

- (१) पश्चः तुमने सूर्य देखा है क्या ? उत्तरः हां.
- (२) मश्रः सूर्य, यह जैन शास्त्रानुसार क्या चीज है? उत्तरः देवता का विमानः
- (३) प्रश्नः यह विमान किस चीज का है? उत्तरः स्फाटिक रत्न काः
- (४) पश्चः यह उजाला कहां से आता है? उत्तरः सूर्य के विमान में से
- (४) प्रश्नः उजाला का दूसरा नाम क्या ? उत्तरः ज्योत, प्रकाशः
- (६) प्रश्नः सूर्य में रहनेवाले देवों को कैसे देव कहते हैं? उत्तरः वैमानिक.
- (७) प्रश्नः सूर्य के अलावा दूसरे ज्योतिषी देव हैं ? यदि होवे तो जनके नाम कहो ? जत्तरः हैं. चंद्र, गृह, नक्तत्र व तारा.
- ( = ) प्रश्नः कुल कितने प्रकार के ज्योतिषी देव हैं ? जत्तरः पांच, (चंद्रमा, सूर्य, गृह, नन्नत्र व तारा )
- (६) प्रश्नः कुल देवों कितने हैं?

उत्तरः असंख्याताः

(१०) प्रश्नः विमान की संख्या अधिक है या देवों की? उत्तरः देवों की संख्या अधिक है. क्योंकि पत्यक विमान में अनेक देव देवी रहते हैं.

(११) प्रश्नः ज्योतिणों में देवता की संख्ण अधिक है या देवीं की १

> उत्तरः देविश्रों की संख्या श्रधिक हैं: क्योंकि प्रत्येक देव को कम से कम चार देवी होना ही चाहिए.

(१२) प्रश्नः अपन जो विमान देखते हैं वे सब किस लोक में हैं ?

उत्तरः त्रीद्या लोक में.

(१३) प्रश्नः जीव के ४६३ भेद में ज्योतिषी के कितने भेद ?

> उत्तरः वीशः चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, नत्तत्र् व तारा ये पांच चर व पांच स्थिर मिलकर ज्योतिषी की कुल दश जात होती हैं. उन दशों का अपर्याप्ता व पर्याप्ता मिल कर कुल २० भेद ज्योतिषी के होते हैं.

(१४) प्रश्नः जिन विमानों को अपन देखते हैं वे सब

े. उत्तरः चर है यानि निरंतर पूर्वसे दक्षिण, पश्चिम व उत्तर इस मकार परिश्रमण करते रहते हैं।

(१५) मक्षः स्थिर विमान कहां है ?

उत्तरः ड़ाई द्वीप के बाहिर.

(१६) प्रश्नः ज्योतिपी में इन्द्र कितने हैं ? जत्तरः चंद्रपा व सूर्य ये ज्योतिषी देवों में इन्द्र माने जाते हैं.

#### प्रकरण १४ वो.

#### त्रीछा लोक में व्यंतर देवों ।

- (१) पश्चः त्रीद्या लोक का आकार कैसा है? उत्तरः गोल, चक्की के पाट जैसा.
- (२) पश्चः त्रीछा लोक की लंबाई, चौडाई व उंचाई कितनी है ?

ं उत्तरः उसकी लंबाई व चौडाई एक राज की व्यर्थात् त्र्रसंख्याता जाजन की है व उंचाई १८०० जोकन की है.

(३) प्रश्नः अपने नीचे कितने योजन तक त्रीबालोक कहलाता है ?

उत्तरः नवसो जोजन तकः

(४) प्रश्नः ये नवसो जोजन में क्या क्या चीज है ?

उत्तरः प्रथम यहां से १० योजन तक मृतिका पिंड

माटी का पिंड है इसके बाद ८० योजन
का पोलाण आता है उसमें १० जाति के

जुंभका (बाण व्यंतर की जात के) देवों

रहते हैं. उसके नीचे १० योजन का मृतिका

पिंड है. ये सब मिलके १०० योजन हुवे उसके नीचे ६०० जोजन का पोलाण है, उस पोलाण में व्यंतर देवों के असंख्य नगर हैं, सारा तीर्छा लोक में असंख्य द्वीपों की नीचे व्यंतर देवों के असंख्य नगर रहे हुवे हैं.

(८) प्रश्नः असंख्याता समुद्र के नीचे व्यंतर देवों के नगर हैं या नहीं ?

> उत्तरः नहीं हैं. लवण समुद्र सिवाय दूसरे सव समुद्र की गहराई १००० योजन सव जगह होती है, उस गहराई के १००० योजन में से ६०० योजन त्रीछा लोक में व १०० योजन अधोलोक में गिने जाते हैं ये इजार योजन के पीछे तुरंत ही पहिली नर्क का प्रथम पाथडा आता है. जिससे वहां पर व्यंतर के नगर नहीं होते हैं.

(७) प्रश्नः जृंभका देव कितनी जात के हैं ? जत्तरः १०. - १ आणजंभका, २ पाणजंभका, ल-यण जंभका, ४ सयण जंभका, ५ वत्थ जंभका, पुष्प जंभका, ७ फल जंभका, ८ वीज जंभका, ६ वीज्जुजंभका, १० अवि-यत जंभका.

- (二) प्रश्नः वाणव्यंतर व जंभका देवीं कुल कितने हैं? उत्तरः असंख्याताः
- (६) प्रश्नः वाणव्यंतर में देवों अधिक हैं या देती ? उत्तरः देवी ज्यादे हैं. क्योंकि प्रत्येक देव को कम से कम चार चार देवी होनी ही चाहिये.
- (१०) प्रश्नः वाणव्यंतर देवों की आयुष्य कितनी होवे? उत्तरः उनको जघन्य यानि कम से कम दश हजार वर्ष की व जत्कृष्ट एक पल्योपम की आयुष्य होती है.
- (११) प्रश्नः वाणव्यंतर की देवी की आयुष्य कितनी होवे ?
  - उत्तर: जघन्य १० हजार वर्ष की और उत्कृष्टी अर्थ पत्योपम की.
- (१२) प्रश्नः वाराव्यंतर देवों मर कर कौन ती गतिमें उत्पन्न होते हैं ?
  - उत्तर; दो गति में. ( मनुष्य में व तिर्थंच में )
- (१३) प्रश्नः वाणव्यंतर के नगर अपने नीचे पोलान में हैं तो वहां खूर्य का प्रकाश कैसे पहुंचता होगा ? वहां घोर अधकार रहता होगा . च्या ?

उत्तरः उन नगरों में रत्न जिंदत बड़े बड़े आवास हैं वे सब सूर्य के माफिक देदीप्यमान हो रहे हैं दोयम देवता देविओं के शारीर का व आभरणादिक का भी भारी उद्योत होता है जिससे वहां अधकार रहने नहीं पाता ?

(१४) प्रश्नः अपन कभी इन नगरों में देवता पने उत्पन्न हुए होंगे या नहीं ?

> उत्तरः हां अपन भी अनंती दफे देवता व देवी पने उन नगरों में उत्पन्न हो चुके हैं.

(१५) प्रश्नः केंसे मनुष्यों को वाणव्यंतरादि देगों भी सदा नमने भजते रहते हैं और कुछ भी उप सर्ग (परिषह व दु:ख) नहि कर सकते हैं?

> उत्तरं: तीर्थंकर, चक्रवर्ति, बलदेव, वासुदेव, उत्तम साधु साधवी छौर ब्रह्मचारी यानि शुद्ध शियल व्रत पालने बाले स्त्री पुरुषों को देवताछों भी नमस्कार करते हैं छौर किसी भी प्रकार का उपसर्ग नहीं कर सकते हैं.

(१६) मश्रः जीव के ५६३ भेद में वाणब्यंतर के कि

उत्तरः वावन (सोलह वार्ण ब्यंतर व दश कुंभ का इन २६ के अपर्याप्ता व पर्याप्ता मिल-कर ४२).

- (१७) प्रश्नः वाण व्यंतर देवों में इन्द्र कितने हैं ? जन्मरः वत्तीस(दरेक जात में उत्तर केव दिन्नण के यों दो दो इन्द्र होते हैं ).
- (१=) पश्रः इन्द्र किसे कहते हैं और ये कुल कितने हैं! उत्तर: देवों के अधिपति को इन्द्र कहते हैं और वे कुल श्र ६४ हैं.

#### प्रकरण १५वां.-आठकर्म।

(१) प्रश्नः अपने आत्मा व सिद्ध भगवंत के आत्मा में क्या फर्क है ?

> उत्तरः श्रंपने श्रात्मा श्राः कर्म से श्रावरित है वंधी खाने में पड़ा हुवा है श्रीर सिद्ध भगवंत कर्म के वंधन से मुक्त हुये हुवे हैं।

(२) प्रश्नः सिद्ध भगवंत को अनंत ज्ञान है और अपन को नहीं इसका क्या कारण है ?

उत्तर: सिद्ध भगवंत ने ज्ञानावरणीय कर्म का चय किया है व अपन ने उस कर्म का चय किया नहीं (आंख में जैसे देखने का गुण है उसी तरह सर्व झात्मा में अनंत ज्ञान गुण रहा हुवा है परंतु जैसे आंख के पाटा बंधा हुवा होवे तो दीखे नहीं

<sup>#</sup> ज्योतिषी में श्रसंख्याता इन्द्र हैं मगर यहां समुचय दो इन्द्र गिने गये हैं ।

वेसे ही ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से ज्ञान प्रगट होता नहीं. जितने श्रंशे ज्ञानावरणीय कर्म का चय अथवा उपशम होवे उतने श्रंशे ज्ञान प्रगट होता है।

(३) प्रश्नः सिद्धं भगवंत को अनंत दर्शन-देखने का गुण है और अपन को नहीं इसका क्या कारण है ?

> उत्तरः अपन को दर्शनावर्णीय कर्म कि जो राजा के द्वारपाल सयान है वो वाधा ड'लता है और सिद्ध भगवंत ने उस कर्म का चय किया है।

(४) प्रश्नः सिद्ध भगवंत का अनंत सुख है और अपन को नहीं इसका क्या कारण है ?

> उत्तर: अपन को वेदनीय कर्म कि जो मध से लिप्त खड़ा समान है वह शाता अशाता वेदनी को देता है और सिद्ध भगवंत ने उस वेदनीय कर्म का चय किया है।

(५) प्रश्नः अपन में क्रोध, मान, पाया, लोभ आदि कषायें हैं और सिद्ध भगवंत में नहीं है इसका क्या कारण ?

> उत्तर: अपन मोहनीय कर्म कि जो मद्यपान समान वेहोश वनाने वाला है उसके वश में हैं और सिद्ध भगवंत ने मोहनीय कर्म का सर्वथा त्तय किया है।

(६) पक्षः अपन को दृद्धावस्था और मृत्युका भय है और

सिद्ध भगवंत को नहीं इसका क्या कारण है ? उत्तर: अपन ने आयु कर्भ का त्तय नहीं किया है और सिद्ध भंगवंत ने उस कर्म का त्तय किया है जिससे वे अजर अपर पद पाये हैं।

(७) प्रश्नः अपन नारकी, तिर्यंच, मनुष्य व देवता इन चार गित में भटकते हैं और नानाविध श्वरीर को धारण करते हैं और सिद्ध भगवंत को ऐसा नहीं करना पड़ता है इस का क्या कारण है ?

> उत्तर: श्रपन ने नाम कर्म का त्तय नहीं किया है। श्रीर सिद्ध भगवंत ने उसका त्तय किया है।

(=) पश्चः श्रपन उंच नीच गोत्र में जन्म लेते हैं श्रौर सिद्ध भगवंत श्रात्मा के मूलगुण को (श्रगु-रु लघु गुण को) प्राप्त हुए हैं इसका क्या कारण है ?

> उत्तर: श्रपन गोत्र कर्म के वश में हैं छीर सिद्ध भगवंत ने उस कर्म को त्त्रयं किया है।

(६) पृक्षः अपन को इप्सितार्थ—इच्छित अर्थ साधने
में वारम्बार विघ्न होता है और सिद्ध
भगवंत ने सर्व अर्थ की सिद्धि की है इस
का क्या कारण है ?

उत्तर: सिद्ध भगवंत ने अन्तराय कर्म का ज्ञय किया है और अपन उसका ज्ञय नहीं कर सके हैं।

- (१०) प्रश्नः आठ कर्ष के नाम अनुक्रम से कहो ? उत्तरः ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र व अंतराय ।
- (११) परनः ज्ञानावरणीय कर्म किसे कहते हैं ? उत्तरः ज्ञान को रोकनेवाला कर्म सो ज्ञानावर-णीय कर्म।
- (१२) परनः ज्ञान के मुख्य भेद कितने हैं व कौन २ से हैं ?

उत्तरः पांच-मितिज्ञान, श्रुतज्ञान, श्रवधिज्ञान, मनः पर्यवज्ञान व केवलज्ञान।

- (१३) परनः मतिज्ञान किसे कहते हैं। उत्तरः पांच इन्द्रिय और छठा मन इनके द्वारा जो ज्ञान होता है उसको मतिज्ञान कहते हैं।
- (१४) परनः श्रुतज्ञान किसे कहते हैं ? ं उत्तरः शास्त्र पढने वं श्रवण करने से जो ज्ञान होता है उसको श्रुतज्ञान कहते हैं।
- (१५) प्रश्नः अवधिज्ञान किसे कहते हैं ?

  उत्तरः मर्यादा में रहे हुए रूपी द्रव्यों का इन्द्रियों

  की अपेत्ता विना जो ज्ञान होता है उसको
  अवधिज्ञान कहते हैं ?
- (१७) पश्नः केवलज्ञान किसे कहते हैं ?

उत्तरं: लोकालोक में रहे हुए रूपी अरूपी द्रव्य तथा सर्व जीवों के अतीत, अनागत तथा वर्तमान काल के सर्व भाव का ज्ञान उस को केवलज्ञान कहते हैं.

(१=) प्रश्नः दर्शनावरणीय कर्म किसे कहते हैं ? उत्तरः दर्शन को यानि देखने का गुण को रोकने बाला कर्म को दर्शनावरणीय कर्म कहते हैं.

(१६) प्रश्नः दर्शन कितने हैं ? उत्तरः चार, चत्तुदर्शन, श्रचतुदर्शन, श्रवधिदर्शन, व केवलदर्शन.

(२०) प्रश्नः इन चारों दर्शन की व्याख्या करो ?

उत्तर: चज्जु से देखना सो चजुदर्शन, चज्जु के अलावा दूसरी इन्द्रिय से देखना सो अच-जुदर्शन, मर्यादा में रहे हुए रूपी द्रव्यों को इंद्रियों की अपेचा विना देखना सो अवधिदर्शन तथा सर्व जीवों को समय समय प्रति देखना सो केवलदर्शन.

(२१) पश्चः वेदनीय कर्प के कितने भेद हैं ?

उत्तरः दोः शाता वेदनीय व अशाता वेदनीयः

(२२) प्रश्नः शाता वेदनीय और अशाता वेदनीय किसे कहते हैं ?

उत्तरः सुख का अनुभव करावे सो शाता वेदनीय और दुःख का अनुभव करावे सो अशाता वेदनीय. (२३) प्रश्नः सिंद्ध भगवंत को शांता वेदनीय है कि अशांता वेदनीय ?

> उत्तरः उनको वेदनीय कर्म नहीं है परन्तु आत्मा का स्वाभाविक अनंत सुख में वे विराज मान हैं.

(२४) प्रक्षः मोहनीय कर्म के मुख्य भेद कितने हैं? उत्तरः दो; दर्शन मोहनीय व चारित्र मोहनीय.

(२५) प्रश्नः दर्शन मोहनीय किसे कहते हैं ? उत्तरः दर्शन, सम्यक्त्व दर्शन अर्थात् समिकत होने में अटकायत करने वाला कर्म.

(२६) पश्चः समंकित मायने क्या ? उत्तरः सची मान्यता.\*

(२७) प्रश्नः चारित्र मोहनीय कर्म किसे कहते हैं ? उत्तरः चारित्र में वाया डालने वाला कर्म सो चारित्र मोहनीय कर्मः

(२=) पश्चः चारित्र किसें कहते हैं?

उत्तरः आत्मा को कर्म से मुक्त कराने वाला साधनः

तप, नियम, संयम शील आदि को चारित्र
कहते हैं.

(२६) पश्चः आयु कर्य के ग्रुख्य कितने भेद हैं ? उत्तरः चार नारकी का आयुष्य, तिर्थंच का आ-

<sup>%</sup> तत्र को मली भांति सममकर उसके उपर श्रद्धा रखना, अर्थात् कुदेव, कुगुरु व कुधर्म को छोड़कर सुदेव, े सुगुरु व सुधर्म को आराधना उसका नाम समकित.

युष्य, मनुष्य का आयुष्य और देवता का आयुष्य.

(३०) ग्रश्नः नाम कर्म के कितने भेद हैं ? उत्तरः दो शुभ नाम व अशुभ नाम.

(३१) प्रश्नः नाम कर्म किसे कहते हैं ?

उत्तर: जिस के उदय से जीव अरूपी होने पर भी नाना विध गति में अनेक प्रकार के रूप धारण करते हैं उस कमें को नाम कमें कहते हैं.

(३२) प्रश्नः शुभ नाम कर्म के उदय से क्या फल । मिले ?

> उत्तरः उसके उदय से जीव, गति, जाति शरीर श्रंगोपांग, रूप, लावर्य तथा यशोकीति श्रादि अच्छे पाते हैं।

(३३) प्रश्नः अशुभ नाम कर्म के उदय से क्या होवे ?
उत्तरः उसके उदय से जीव, गति, जाति, श्रारीर
अंगोपांग, रूप, लावएय तथा यशोकीर्ति
आदि अच्छे न पावे

(३४) प्रश्नः गोत्र कर्म के मुख्य कितने भेद ? उत्तरः दो. उच्च गोत्र व नीच गोत्रः

(३५) मक्षः गोत्र मायने क्या ? उत्तरः कुळ अथवा वंशः

(३६) प्रश्नः उच्च गोत्र किसे कहते हैं ?

. उत्तर: क्ष्णाति, कुल, वल, रूप, तथा ऐश्वर्य आदि उच्च प्रकार के प्रशंसनीय जहां होवे उसको उच्च गोत्र कहते हैं.

(३७) परतः नीच गोत्र किसे कहते हैं ?

उत्तर: जाति, कुल, वल, रूप तथा ऐश्वर्य आदि जहां हलके प्रकार के होवे, प्रशंसा करने योग्य न होवे उसको नीच गोत्र कहते हैं।

(३८) भश्नः अंतराय कर्म के कितने भेद हैं ?

उत्तरः पांच, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय

उपभोगांतराय और वीर्यातराय।

(३६) प्रश्नः दानांतराय कर्म किस कहते हैं!

उत्तर: जिसके उदय से जीव योग्य सामग्री तथा पात्र का संयोग होते हुए भी दान नहीं दे सकते हैं उसको दानातराय कर्म कहते हैं.

(४०) परनः लाभांतराय कर्म किसे कहते हैं.

उत्तरः जिसके उदय से जीव को अनुकूल संयोग होने पर भी लाभ की प्राप्ति न होव उसकी लाभांतराय कर्भ कहते हैं.

(४१) प्रश्नः भोगांतरीय कर्म किसे कहते हैं?

उत्तरः ‡ भोगकी सामग्री होते हुए भी जीव जिसके

क्ष जाति पांच हैं एकेंद्रिय, वेई द्रिय, तेई द्रिय, चतुरिंद्रिय.

<sup>‡</sup> वस्त्र, ऋाभूपण स्त्री; घर ऋादिको भोगने का नाम

ं उदय से भोग नहीं भोग सकता है उसे भोगांतराय कर्म कहते हैं।

(४२) प्रश्नः \* जंपभोगांतराय कर्म किसे कहते हैं?
जत्तरः जपभोगकी सामग्री होते हुए भी जीव जिसके जदय से जपभोग नहीं भोग सकता है
जसे जपभोगांतराय कर्म कहते हैं.

(४४) परनः कर्मकी व्याख्या संज्ञिप्त से समभावी उत्तरः हेतुत्र्यों के द्वारा जो जीवों से किये जावें उन्हें कर्म कहते हैं.

(४५) प्रश्नः संसारी जीवीं को कर्म वन्धन हैं श्रीर सिद्धके जीवों को नहीं इसका क्या कार-या है?

> उत्तरः कर्म वन्धन के हेतु अर्थात् कारण होवे तो कर्मवन्धन होता है ये हेतु संसारी जीवों को है और सिद्धं भगवान को नहीं अतः सिद्ध भगवत को कर्म वन्धन भी नहीं है, जहां कारण का अभाव होता है वहां कार्यका भी अभाव होता है.

<sup>\*</sup> आहार, तंबोल, फूल फल वगेरे जो एक वार भोगने में आवे उसको उपभोग कहते हैं.

#### आश्रव तत्त्व व संवर तत्त्व।

- (१) प्रश्नः कर्षे वंधन के हेतु अर्थात् कारणों कितने हैं। उत्तरः पांच + मिथ्यात्व अविरति, प्रमाद, कपाय व जोग
- (२) प्रश्नः ये पांच हेतु व कारणों को शास्त्रमें क्या कहते हैं ?

उत्तरः आश्रवः

- (३) प्रश्नः आश्रव कितने हैं? जुत्तरः पांच मिथ्यात्व अविरति वगेरे
- (४) प्रश्नः मिथ्यात्व मायने क्या १ - उत्तरः \* श्रसत्य मान्यता.
- (५) परनः अविरति मायने क्या ? उत्तरः व्रत पश्चखाण से रहित पना
- (६) प्रश्नः प्रमाद मायने क्या १ उत्तरः धर्म कार्य में आलस्य करना उसका नाम प्रमाद .
  - (७) प्रश्नः कषाय मायने क्या ?

    उत्तरः जिससे संसार की प्राप्ति होती है या
    जिससे भव भ्रमण वढता है उसको कषाय
    कहते हैं. कोध,मान,माया,लाभ,य कपाय हैं.

<sup>+</sup> प्रमाद छोड कर चार हेतु भी शास्त्र में कहा है.

\*\* वीतराग प्रियात तत्वों को जायो या सरदहे निहं

जसको मिथ्यात्व कहते हैं.

(८) परनः जीग मायने क्या ?

उत्तरः मन वचन व काया का व्यापार सो जोग या योग •

(६) पश्नः मन गचन काया को अच्छे रस्ते प्रवर्ताना उसको क्रया कहते हैं ?

उत्तरः शुभ जोग .

(१०) प्रश्नः मन वचन काया का बुरे रस्ते प्रवर्ताना उसको क्या कहते हैं ?

उत्तर: इश्लाभ जोग

(११) प्रश्नः आश्रव में शुभ व अशुभ ऐसे दो प्रकार हैं था नहीं ?

उत्तर: हा शुभ जोग से शुभ कर्म वंधन होता है उसको पुराय याने शुभाश्रव कहते हैं व श्रशुभ जोग से श्रशुभ कर्म वंधन होता है उसको पाप याने श्रशुभाश्रव कहते हैं.

(१२) परनः पांच आश्रव आत्मा को हितकारी है या आहितकारी ?

उत्तरः श्रहितकारी व त्याग करने लायक हैं

(१३) प्रश्नः आश्रव आत्मा को अहितकारी किस वास्ते?

उत्तरः आश्रव से आत्मा को कर्म वंधन होता है

क्योंकि आत्मा तलाव जैसा है. जिसमें

गरनाला की सुरत में आश्रव रूप जल
समय २ पर आया करता है वह कर्म के

उदय से आत्मा को चार गति में भटकना
पहता है.

(१४) प्रश्नः कर्प आते हैं उनकी रुकावट किस तरह से हो सक्ती है ?

उत्तरः आश्रव रूप द्वार वंध करने से.

(१५) परनः आश्रव रूप द्वार कैसे वंध होसक्ता है ?

उत्तर: सर्वज्ञ प्रिश्चित शास्त्र द्वारा तत्व ज्ञान ग्रहण कर उसपर पूर्ण श्रद्धा रखने से समितित की माप्ति होती है समितित की माप्ति होने के पश्चात् त्रत पच्चखाण करने से व विषय क-पाय छोडने से कर्म की रुकावट हो सक्ती है.

(१६) प्रश्नः जिससे कर्म की रुकावट होती है उसकी क्या कहते हैं ?

उत्तर: संवर (श्राश्रव से संवर विलकुल ही प्रति-पत्ती है )

(१७) परनः संवर के कितने प्रकार हैं ?

उत्तरः पांच.-सम्यक्त्व, विरतिपन, अप्रमाद अ-कषाय, व शुभ जोग. \*

(१८) परनः सम्यक्त्व की शाप्ति कैसे हो सकती है और उससे क्या लाभ ?

> उत्तरः तीर्थंकर प्राणित शास्त्रों का विवेक पूर्वक अभ्यास कर तत्वज्ञान ग्रहण करने से व

<sup>\*</sup>शुभ जोग को निश्रय नय से आश्रव कहते हैं मगर पुरुष वंधन का हेतु व मोच्च की प्राप्ति में साधन भूत होने से ज्यवहार नय से जसको संवर में गिने जाते है निश्रय नय से अजोगीपना सन्दर्शना जाता है.

उसंपर पूर्ण श्रद्धा रखने से आत्मा को सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है.

(१६) प्रश्नः विरतिपन मायने क्या व उससे क्या लाभ है उत्तरः प्राणातिपात, मृपावाद, अदतादान, मैथुन, परिगृह रात्रि भोजन आदि त्याग करने का पच्चखाण करना उसका नाम विरतिपन व उससे अविरतिरूप आश्रव द्वार वंध होजाता है,

(२०) प्रश्नः विशति के कितने प्रकार हैं ? उत्तरः दो प्रकारः सर्व विशति व देश विशतिः

(२१) प्रश्नः सर्व निरति किसको कहते है ?

उत्तरः उपर वतलाये हुवे पाणातिपात त्रादि वर्तों को सर्वथा त्याग करने वाले मुनिय्रों को सर्व विरति कहते हैं.

(२२) प्रश्नः देश विरित किसको कहते हैं ?

जतरः जो अपनी शिक्त अनुसार ब्रत पच्चक्खाण
करते हैं व उपयोग सिहत पालते हैं एसे
आवक आविकाओं को देश विरित कहते हैं.

(२३) प्रश्नः अप्रमाद मापने क्या व उससे क्या लाभ ? उत्तरः पांच प्रमाद को छोडना सी अप्रमाद व उससे प्रमाद रूप आश्रव द्वार वंध होता है.

(२४) प्रश्नः पांच प्रमाद कौन २ से हैं ? उत्तरः मद, विषय, कषाय निद्रा व विकथा.

(२५) परनः अक्षपाय मायने क्या व उससे क्या लाभ ?

- जत्तरः कोधादिकषाय को त्याग करना सो अक्ष षाय व उससे कषाय रुप आश्रव द्वार बंध होता है.
- (२६) प्रश्न: शुभ जोग से क्या लाभ ? उत्तर: उससे अशुभ जोग रुप आश्रव द्वार वंध होता है.
- (२७) प्रश्नः संवर् तत्त्व जीवको हितकारी है वा श्रहित कारी ?

उत्तरः हित कारी व आदरणीय है। नारकी व परमाधासी।

- (१) पश्चः बहुत पाप करने वाले जीव कहां जाते है? उत्तरः नरक में जाते हैं
- (२) प्रश्नं: नरंक कितनी हैं? जत्तरः सात.
- (३) प्रश्नः उन के नाम बतलावो ? उत्तरः १ घमा २ वंशा ३ शिला ४ श्रंजिणा ५ रिट्ठा ६ मञा व ७ माघवइ.
- (४) प्रश्नः ये सात नर्क के गोत्र-गुण निष्पन नाम कहो ?
  - उत्तरः १ रत्न प्रभा २ शर्करा प्रभा ३ वालु प्रभा ४ पंक प्रभा ४ व्यू प्रभा ६ तम प्रभा व ७ तमस्तमः प्रभा
- (५) प्रश्नः ये सात नर्क कहां है ? उत्तरः अपनी नीचे प्रथम प्रत्ली नर्क है वहां से अपंख्य जोजन पर दूसरी नर्क है

इस तरह से अकेक से असंख्य जोजन नीचे अनुकम से सात नर्क है सब से नीचे अखीर में सातमी नर्क है व उसके नीचे अनंत अलोक है.

(६) प्रश्नः पहली नर्क की पृथ्वी अपने से कितनी दुरहें ?

> उत्तर: पहेली नर्क का उपर का पट एक इजार जोजन का है जिसके उपर का पृष्ट पर ही अपन रहते हैं.

(७) प्रश्नः नर्के गति प्राप्त करने वाले जीवों को क्या कहते हैं ?

उत्तरः नारकीः

- (८) प्रश्नः नारकी को मावाप होते हैं या नहीं १ उत्तरः नहीं.
- (६) प्रश्नः नारकी किसमें जन्म पाते हैं ? उत्तरः नरकावासा में रही हुई कुंभीओं में.
- (१०) प्रश्नः सात नर्क के मिलकर कुल कितने नरका वासा है ?

सत्तरः चाराशी लाखः

- (११) प्रश्नः प्रत्येक नरकावासा में कितनी कुंभीओं हैं? उत्तरः श्रसंख्याताः
- (१२) पश्चः नारकी जीवों कितने हैं ? उत्तरः पत्येक नरक में असंख्याता नारकी हैं.
- (१३) प्रश्न: नारकी जीवों को नर्क में क्यां दुःख है ?

उत्तर: केवल दु:ख ही दु:ख है सुख कुछ भी निह है उनको दात्र वेदना, अन्योन्य कृत वेदना व परमाधामी कृत वेदना इतनी तो होती है कि दुनने से हृदय कंपने लग जाता है.

(१४) प्रश्नः चत्र वेदना कितने प्रकार की है ?

उत्तर: दश प्रकार की १ छुधा २ तृषा ३ शीत छ उच्छा ४ दाइ ६ ज्वर ७ भय ८ शोक ह खरज व १० परवशपना ये दश प्रकार की अनन्ती नेत्र वेदना है।

- (१६) मश्रः परमाधामीकृत वेदना मायने क्या ?

  जत्तरः परमाधामी जाति के क्रूर देवताश्रों हैं वे
  देवताश्रों नारकी को छेदते हैं, भेदते हैं व
  बहोत ही दुख देते हैं.
- (१७) प्रश्नः उन देवताको परमाधामी किस वास्ते कहते हैं? उत्तरः परम + अधर्मी मायने वहोत पापी नीच जातके देवता होने से उनको परमाधामी कहते हैं.
- (१८) मश्रः परमाधामी देवतात्रों नारकी को दुःख क्यों देते हैं ?

- उत्तरः जिस तरह से कई निर्देय व नीच मनुष्य अन्य मनुष्यों को या जान्वर को दुःख देकर आनंद मानते हैं व गम्मत के लिए ही ऐसा अधर्म करते हैं उसी तरह से परमाधामी देवों नारकी को काट कर दुकडे करते हैं व जनको अनेक प्रकार के दुःख देकर मन में आनंद पाते हैं.
- (१६) प्रश्नः इस तरह करने से परमाधामी देवों को पाप लगता है या नहीं ?
  - उत्तरः हां पाप लगता है व उसका फल भी उनको भोगना पडेगाः
- (२०) प्रश्नः परमाधामी देवों कितनी जातके हैं ?

  उत्तरः पंदर जात के १ अप्य २ अप्यश्मि ३ श्या
  म ४ सवल ५ रुद्र ६ वैरुद्र ७ काल 

  महाकाल ६ असिपत्र १० धनुष्य ११ छंभ

  ११ वालु १३ वेतरणी १४ खरखर वृ१४

  महाघोष.
- (२१) प्रश्नः हरेक जातके देवताओं कितने हैं १ उत्तर: श्रसंख्याता.
- (२२) प्रश्नः परमाधामी देवता नारकी को काटकर दुकड़े कर देते हैं ताहम भी नारकी मर जाते क्यों नहीं ?
  - उत्तर: नारकी के शरीर वेकिय है व वेकिय शरीर का ऐसा स्त्रभाव होता है। के दुकड़ा होने पर भी पारा की तरह दुकड़े फिर मिल

जाते है. आयुष्य खतम होने के पहिले नारकी पर जाते नहीं हैं.

- (२३) प्रश्नः नारकी जीवोंका आधु कितना होता हैं ? उत्तरः जधन्य दशहजार वर्ष का व उत्कृष्ट असंख्याता वर्षकाः
- (२४) प्रश्नः नारकी का शरीर कैसा होता हैं ? उत्तरः अत्यन्त कुरूप.
- (२५) प्रश्नः नारकी की अवधेणा कितनी होती हैं ?

  उत्तरः प्रत्येक नरक में अलग २ है सबसे कम
  अवधेणा पहेली नर्क में व सबसे ज्यादा
  अवधेणा सातमी नर्कमें हैं।
- (२६) प्रशः सातमी नर्क में ज्यादा से ज्यादा अवघेणा कितनी होती है ?

उत्तरः पांचसो धनुष्य की.

- (२७) प्रश्नः असली शरीर से कमती ज्यादा शरीर नार्की कर सक्वा है या नहीं?
  - उत्तरः कर सक्ना है ज्यादा से ज्यादा श्रसली शरीर से दुगणां व घणा नारकी कर सक्ना है
- (२८) प्रश्नः नर्क में प्रकाश होता है या नहीं ? उत्तरः नहीं वहां हमेशा अन्धकार ही रहता है.
- (२६) पश्चः अन्धकार से वे एक दूसरे को कैसे देख सक्ते होंगे ?

उत्तरः उनको अवधि ज्ञान और \* विभंग ज्ञान होता है.

- (३०) पश्चः श्रवधिज्ञान मे नारकी कहांतक देख सक्ते हैं? उत्तरः कम से कम श्राधा कोस व ज्यादे से ज्यादा चार कोस तक.
- (११) मश्रः अवधिज्ञान सब से ज्यादा कहां होता है व सबसे कम कहां होता है ? उत्तरः सबसे ज्यादा पहली नर्कमें व सबसे कम् सातमी नर्क में.
- (३२) परनः वेदना सबसे ज्यादे कहां सबसे कम कहां? जत्तरः सबसे ज्यादा सातगी नकी में व सबसे कम पहली नकी में.
- (३३) परनः नारकी को इन्द्रिय कितनी होती हैं ? उत्तरः पांच
- (३४) परनः अपनने कभी नारकी की गति पाइ होगी? उत्तर: हां.
- (३५) प्रश्नः अपन कभी प्रमाधामी हुवे होंगे ?े इत्तरः हां.

प्रकरण १८-कालचकः

(१) प्रश्नः मनुष्य दोत्र में याने अढीद्वीप में चद्रमा सूर्य आदि चळ हैं इस से क्या लाभ है ? उत्तरः दिवस रात्रि आदि होते हैं व उससे काल का परिमाण होसकता है.

<sup>+</sup> मिथ्यात्वी के अवधिज्ञान की विभंगज्ञान कहते हैं.

- (२) प्रश्नः काल का परिमाण मायने क्या ? उत्तरः वक्त की गिनती
- (३) प्रशः आज सुवह से कल सुवह तक का वक्त को क्या कहते हैं ?

उत्तरः एक दिन या एक अहोरात्रिः

- (४) प्रश्नः एक अहोरात्रि की घडी कितनी ? उत्तरः साठ.
- (प्र) प्रश्नः एक अहोरात्रि के मुहूर्त कितने ? उत्तरः त्रीशः
- (६) प्रश्नः एक मुहुर्त की घडी कितनी ? उत्तरः दोः
- (७) पक्षः दो घडी की या एक मुहूर्त की आवितिका कितनी ?
  - उत्तरः एक क्रोड सडसठ लाख सत्योतर हजार दो सो सोला १६७७७२१६.
- (८) प्रश्नः एक त्रावितिका का असंख्यातवां भागको क्या कहते हैं १

उत्तरः समय.

- (६) पश्चः समय मायने क्या ? जत्तरः त्राति सूच्य काळ कि जिस का दो भाग केवळी भगवान की कल्पना में भी आस-क्वा नहीं है-जस को समय कहते हैं.
- (१०) मक्षः आंख वंधकर खोल दी जाय इतने वक्त में कितने समय चले जाते हैं १ उत्तरः असंख्याताः

(११) प्रश्नः परुवाडिया, मास, ऋतु\*, अयन और वर्ष किस को कहते हैं?

> उत्तर: पंदर दिन का एक पखनाड़ीया होता है, दो पखनाड़ीया का एकमास होता है, दो मास की एक ऋतु, तीन ऋतु का एक अयन व दो अयन का एक वर्ष होता है।

(१२) मश्रः एक साल की ऋतु कितनी होती है ?। उत्तरः छः १ हेमंत २ शिशिर ३ वसंत ४ ग्रीष्म भ वर्षा व ६ शरद ।

(१३) प्रश्नः पूर्व किसको कहते हैं १।

उत्तरः चोराशी लाख वरस का एक पूर्वीग व चौराशी लाख पूर्वीग का एक पूर्व होता है (एक पूर्व के सतर लाख छपन हजार वर्ष होते हैं)

(१४) गश्नः पल्योपम किसको कहते हैं १। उत्तरः असंख्याता पूर्व का एक पल्योपम होता है †

(१५) पश्चः सागरोपम किसको कहते हैं १। उत्तरः दश कोड़ा ‡ कोड़ी पत्योपम का एक सागरोपम होता है।

(१६) पश्चः कालचक्र मायने क्या १-। उत्तरः दश कोड़ाकोडी सागरोपम का एक अव-

# श्रयन मायने सूर्य का उत्तर या दिन्तिण जाना | पल्योपम की व सागरोपम की विशेष समज यहां विस्तारभय से दीगई नहीं है.

‡ कोड़ को कोड़ गुना करने से कोड़ाक़ोड़ी होता है.

सर्पिणीकाळ व दश क्रोडाकोडी सागरोपम का एक उत्सर्पिणीकाळ ये दोनों मिलकर वीश कोडा क्रोडी सागरोपम का एक कालचक होता है।

(१७) प्रश्नः अवसर्पिणी व उत्सर्पिणी मायने क्या ?

उत्तरः अवसर्पिणी मायने आरा की गिरती हुई दशा व उत्सर्पिणी मायने आरा की वढती "दशा अवसर्पिणी काळ में शनैः र शुभ भावों की हानि होती जाती है व उत्सर्पिणीकाळ में शुभ भावों की वृद्धि होती चली जाती है।

(१८) पक्षः इस बार आरा के बढते जाते व कम होते '''''' हुये भाव कोनसा चेत्र में हैं?

चत्तरः पांच भरत व पांच ईरहत मिलकर दश

(१६) मश्रः एक अवसर्पिणी व एक उत्सर्पिणी के कित्ने आरे होते हैं ?।

उत्तरः छ, छ।

(२०) पक्षः ये छ आरे एक सरीले होते हैं या छोटे

ं उत्तरः छोटे बहे होते हैं।

(२१) प्रश्नः एक कालचक्र के कितने आरे होते हैं ?। उत्तरः बारह।

(२२) पश्ची ये बारह आरे के नाम कही।

उत्तरः मथम श्रवसिंगी के छ श्रारे के नाम १ सुखमा सुखमा २ सुखमा ३ सुखमा दुखमा ४ दुःखमा सुखमा ५ दुःखमा ६ दुःखमा दुःखमा उत्सिंगी के छ श्रारे के नाम १ दुःखमा दुःखमा २ दुःखमा ३ दुःखमा सुखमा ४ सुखमा दुःखमा ५ दुःखमा ६ दुःखमा दुःखमा ।

(२३) प्रश्नः इन वारइ आरा के काळ का परिमाण वत-लावोः

> उत्तर: अवसर्पिणी काळ के छ आरे. जिनमें प्रथम त्रारा चार कोडा कोडी सागरोपम का, द्सरा तीन कोडा कोडी सागरोपम का, तीसरा दो क्रोडा क्रोडी सागरोपम का, चोथा एक क्रोडा कोडी सागरीपम में वेतालीस इजार वर्ष कम, पांचमा श्रारां एकवीश हजार वर्ष का व छट्टा श्रारा भी एक वीश हजार वर्ष का कुल दश कोड़ा कोड़ी सागरोपम के छ छारे होते हैं. उत्सर्पिणी काळ के भी छ त्रारे जिसमें प्रथम ऋारा एकवीश हजार वर्षका,दूसरा भी एकवीश हजार वर्ष, का, तीसरा आरा एक कोडा कोडी सागरोपम में वेतालीश ्रजार वर्षः कम, चे(था स्रोरा दो कोडा ्कोडी सागरोपम का, पांचवा तीन कोडा कोडी सागरोपम का व. इहा आरा चार

कोडा कोडी सागरोपम का होता है इस तरह वारह आरा के वीस कोडा कोडी सा-गरोपम से एक कालचक होता है.

(२४) प्रश्नः इस प्रत्येक आरा के मनुष्य के सुख दुःख

उत्तरः पांच भरत व पांच इरहत के मनुष्य को अवस पिंगी का प्रथम आरा की आदि में व जत्सर्प-गी का छहा आरा की अखीर में देवकुरु उत्तरकुरु क्षेत्र के जुगलिया को जैसा उत्कृष्ट सुख होता है वैसा उनको सुख होता है तीन पल्योपम का आयु व तीन कोस का देहमान होता है.

अवसर्पिणी का प्रथम आरा की अखीर में व दूसरा आरा की शक्त ता में आरे बत्सर्पिणी का पांचवा आरा की अखीर में और बद्दा आरा की शक्त मात में हरिवास व रम्यक वास क्षेत्र के जुगलिया जैसा सुख आयु व देहमान होता है.

अवसर्षिणी का दूसरा आरा की अलीर में व तीसरा आरा की शरुआत में और उत्सर्षिणी का चोथा आरा की अलीर में व पांचवा आरा की शरुआत में हेमवय हीरणवय चेत्र के युगलिया जैसा सुख होता है. अवसर्पिणी का तीसंरा आरा की अखीर में व जोथा आरा की शरुआत में और उत्तर्पिणी का तीसरा आरा की अखीर में व चोथा आरा की शरुआतमें महाविदेह जेत्र के मनुष्य जैसा सुख होता है.

अवसर्पिणी का चोथा आरा की असीर में व पांचवां आरा की शक्आत में और उत्सर्पिणी का दूसरा आरा की असीर में व तीसरा आरा की शक्आत में दु:ख बहुत व सुर्ख कम होता है.

श्रवसर्षिणी का पांचवां श्रारा की श्रवीर में व छहा श्रारा की श्रवशात में श्रीर उत्सर्षिणी का प्रथम श्रारा की श्रवीर में व दूसरा श्रारा की श्रवशात में सिर्फ दुःखही है.

म्रवसर्पिणी का छहा आरा की म्रावीर में ÷व उत्सर्पिणी का प्रथम आरा की शक्त्रात में सिर्फ दुःखही दुःख है।

(२५) प्रश्न: यहां अव कोनसा काल व कोनसा आरा-वर्त रहा है।

उत्तरः त्रवसर्पिणी काल व पांचवां त्रारा। (२६) प्रश्नः एक कालचक्र में भरत इरवृत में जुगल के कितने भारे हैं .

उत्तर: अवसर्पिणी के पहले तीन व उत्सर्पिणी

श्रवसिर्पें का छठा आरा खतम होते ही उत्स पिंगी का प्रथम आरा शरू होता है। · · ·

, के अखीर के तीन मिलकर छ आरे जुगल के समजना।

- (२७) प्रश्नः पुद्गल परावर्तन किसको कहते हैं ? उत्तरः अनंत कालचक्र का एक पुद्गल परावर्तन होता है।
- (२=) प्रश्नः अपने जीवने संसार में भटकते भटकते कितने पुद्गला परावर्तन किये होंगे ? जत्तरः अनंता।

## प्रकरण १६-त्रेसठ शलाका पुरुषो.

(१) पश्चः इस अवसापिणी काल में अपना भरतत्तेत्र में कितने तीर्थकर हुवे हैं।

उत्तरः चोबीश।

(२) प्रश्नः शेष रहे हुवे चार भरत व पांच इरवृत में कितने तीर्थंकर हुवे हैं ?

> उत्तरः प्रत्येक भरत व इरवृतत्तेत्र में चौवीश ती-र्थकर इस अवसर्पिणी में हुवे।

(३) पश्रः एक कालचक्र में कितनी चोवीशी पत्येक चेत्र में होती है ?

उत्तरः दो (एक अवसर्पिणी में व एक उत्सर्पिणी में)

(४) प्रश्नः एक पुद्गल परावर्तन में कितनी चोत्रीशी होती है ?

उत्तरः अनंता।

- (५) प्रश्नः आगे कितनी हुई होगी? उत्तरः अनंती।
- (६) पश्चः आगामी कालमें कितनी चोवीशी होगी? उत्तरः अनंती, जिसका अंत नहीं।
- (७) प्रश्नः तीर्थंकर किस किस आरे में होते हैं ? उत्तरः तीसरा व चौथा आरा में।
- ( = ) प्रश्नः इस अवसर्पिणी में हुवे हुए अपने भरतत्तेत्र के चीवीश तीर्थं कर के नाम वतलावी ?
  - उत्तरः १ ऋपभदेव स्वामी २ छाजितनाथ स्वामी
    ३ संभवनाथ स्वामी ४ छाभिनंदन स्वामी
    ५ सुपातिनाथ स्वामी ६ पद्मपश्च स्वामी ७
    सुपार्थनाथ स्वामी ८ चंद्रपम स्वामी ६
    सुविधिनाथ स्वामी १० शीतत्तनाथ स्वामी
    ११ श्रेयांसनाथ स्वामी १२ वासुपूज्य
    स्वामी १३ विमत्तनाथ स्वामी १४ छानेन।
    नाथ स्वामी १५ घर्मनाथ स्वामी १६
    शांतिनाथ स्वामी १० कुंथुनाथ स्वामी १०
    छारनाथ स्वामी १० मिल्लनाथ स्वामी २०
    - मुनिसुवृत स्वामी २१ निमनाथ स्वामी २२ नेमनाथ स्वामी २३ पार्श्वनाथ स्वामी २४
  - महावीर स्वामा २२ पालनाथ स्वामा २४

(१) प्रश्नः इन चौवीर्श तीर्थं कर में से कितने तीसरा छारा में व कितने चौथा त्रारा में हुवे हैं

उत्तरः एक पहले तीर्थकर तीसरा आरा में व शेष सव तीर्थकर चोथा आरा में हुवे। (१०) पश्चः ऋषभदेव भगवान का दूसरा नाम क्या १ डत्तरः आदिजिनेश्वर आदिनाथ याने आदीश्वर

(११) प्रश्नः यह नाम कैसे दिया ?

उत्तरः उन्होंने जुगल धर्म को वंद कराकर धर्म की आदि की जिससे आदिनाथ नाम हुवा।

- (१२) प्रश्नः ऋषभदेव भगवान ने और क्या किया १ उत्तरः पुरुषों की वहुतेर कला व स्त्रिओं की चोसठ कला लोगों को सिखाई।
- (१३) प्रश्नः पहले कळा सिखाई या पहले धर्म स्थापित किया ?
  - उत्तरः पहले कळा सिखलाई पीछे राजपाट छोड कर दिचा ग्रहण की दिचा ग्रहण करने के पीछे १००० वर्ष पर केवल ज्ञान हुवा तत्पश्चात् धर्म की स्थापना की याने भरतचेत्र में चार तीथे विच्छेद गये थे सो फिर स्थापित किये।
- (१४) प्रश्नः ऋषभदेव भगवान के कितने पुत्र थे ? उत्तरः सो ।
- (१५) मश्रः इन में सब से वडा पुत्र का नाम क्या १ इत्तरः भरत।
- (१६) प्रश्नः भरत राजा ने कौनसी वडी पदवी प्राप्त की थी ?

उत्तरः चन्नवर्ति राजा की ।

(१७) प्रश्नः चक्रवर्ति राजा किसको कहते हैं ?

. उत्तरः जो चक्रं से भरतचेत्रं के छ खंड जीत लेते हैं और जो चौदरतन व नव निधान की लच्मी माप्त करते हैं वह चक्रवर्ति कहलाते हैं।

(१८) पश्चः पत्थेक चोवीशी में ऐसे चक्रवर्ति कितने होते हैं ?

उत्तरः वार।

(१६) प्रश्नः अपना भरतत्तेत्र में हुवे हुए बार चक्रवर्ति के नाम कहो ?

> उत्तरः १ भरत २ सगर ३ मघता ४ सनत्कुमार ५ शांतिनाथ ६ कुंथुनाथ ७ ध्ररनाथ = सुभुम ६ महापद्म १० हरिषेण ११ जय १२ ब्रह्मदत्त १३।

(२०) मक्षः शांतिनाथ, कुंथुनाथ व अरनाथ ये नाम तीर्थिकरो व चक्रवर्ती दोनों में आये जिस का क्या कारण ?

> उत्तरः वे सब पहेले चक्रवर्ति राजा थे पीछे से संयम लेकर तिथैकर पदवी उन्होंने प्राप्त की थी।

(२१) प्रशः चक्रवर्ति मर के किस गति को पाप्त कर सकता है ?

उत्तरः जो चक्रवर्ति की ऋदि छोड के संयम ग्रहण करता है वह अवश्य मोत्त और देव लोक में जाता है व जो चक्रवर्तिपन में ही मरजाते है वो निश्चय नर्क में ही जाता है।

(२२) प्रशः चक्रवर्ति से आधा राज्य व आधी ऋदि

ं के मालिक जो राजाओं होगये उनको नया कहते हैं ?

उत्तरः वासुदेव याने श्रर्धचकी।

(२३) पश्चः वासुदेव कितने खंड जीतते हैं ? उत्तरः तीन।

(२४) पश्चः एक चोवीशी में ऐसे कितने वासुदेव होते हैं? उत्तरः नव।

(२४) प्रश्नः भरतत्तेत्र में हुवे हुए नव वासुदेव के नाम कहो। उत्तरः १ त्रिपुष्ट वह महावीर स्वामी का जीव २ द्विपुष्ट ३ स्वयंभू ४ पुरुषोत्तम ४ पुरुष .सिंह ६ पुरुष पुंडरिक ७ दत्त = नारायण ६ कृष्ण।

(२६) प्रश्नः वासुदेव मरके कहां जाते हैं? जन्म नर्क में जाते हैं।

(२७) प्रश्नः वासुदेवं का भाई को क्यां कहते है ? उत्तरः वलदेव।

(२=) प्रश्नः वासुदेव के सब विराद्शें को बलदेव कहते हैं ?

उत्तरः ना. वडा भाई को ही जिसका चार हजार

(२६) परनः वाधदेव की सेवा कितने देव करते हैं! जत्तरः श्रांठ हजार।

(३०) प्रश्नः चक्रवर्ति की सेवामें कितने देवता रहते हैं? उत्तरः सोल हजार।

(३१) परनः एक चोवीशी में वलदेव कितने होते हैं ?

- (३२) प्रश्नः इस चोवीशी में हुये हुए वलदेव केनाम कही? उत्तरः १ अवल २ विजय ३ मद्र ४ सुप्रम ४ सुदर्शन ६ आनंद ७ नंदन ८ राम ६ वलभद्राः
- (३३) प्रश्नः बलदेव पर के कहां जाते हैं ? उत्तरः वासुदेव की मृत्यु से वे वैराग्य पाकर दिला लेते हैं व पर के मोल वा देवलोक में जाते हैं।
- (३४) प्रश्नः वासुदेव की तरह और कोइ राजा तीन र्वड साधता है ?

उत्तरः हा प्रति वासुदेव।

- (३५) प्रश्नः प्रति वाखुदेव किसको कहते हैं ? जत्तरः वासुदेव का प्रतिपत्ती सो प्रति वासुदेव ।
- (३७) प्रश्नः नव मितवासुदेव के नाम कहो। उत्तरः श्रश्वश्रीव २ तारक ३ मेरक ४ मधु ४ निशुं-भ ६ जालेंद्र ७ मन्हाद द्वावसा ६ जरासंधः
- (३=) प्रश्नः तीर्थकर, चक्रवर्ति, वासुदेवं, वत्तदेव, प्रति वासुदेव ये सब कैसे पुरुषं कहताते हैं। उत्तरः शालाका (श्लाध्य)
- (३६) प्रश्नः शलाका पुरुष मायने नयाः उत्तरः प्रख्यात पुरुषोः

(४०) पश्चः पत्येक चोवीशी में कितने शलाका पुरुष होते हैं.

उत्तरः त्रेसठ.

# प्रकरण २०.-सम्यक्त्व ।

(१) मक्षः सम्यवत्व मायने क्या ?

उत्तर: सम्यक्त्व मायने सत्य मान्यता याने तत्त्व को अच्छी तरह समभ कर उस पर श्रद्धा रखना याने कुदेव, कुगुरु व कुधर्म को छोड कर सुदेव, सुगुरु व सुधर्म पर श्रद्धा रखना उसका नाम सम्यक्त्व या समिकित.

(२) पश्चः कुदेव किसको कहते हैं ?

कहते हैं।

पताः जिन देवों कोधी होते हैं और हिंसक होते हैं याने जिनने हिंसाकारी त्रिशुल, खडग, चक्र, धनुष्य, गदा, आदि शस्त्रों हस्त में रक्खे हैं और जिन देवों सिओं के पास में लपटाये हुये हैं याने जिनमें विषय वांछना है और जो देव एकका भला व दुसरेका बुरा करने को तैयार है याने राग द्रेष सहित है और जिनका चित्त स्थिर नहीं है व अन्य इष्ट को खुश करने के लिये हाथ में जप माला धारण कर ली है और जो देव नाटक हास्यकीडा व संगीन आदि से खुश रहते हैं जन देवों को कुदेव (३) मन्नः कुदेवों को देव करके मानते हैं उनको क्या कहना चाहिए ?

उत्तरः मिध्याद्रष्टि याने असत्य मान्यता वाले।

(४) मक्षः सुदेव किसको कहते है ?

उत्तरः जो राग द्वेप रहित हैं, त्रमा व दया के सागर हैं, पूर्ण ज्ञानी हैं, जिनके बचनों में पूर्वीपर विरोध नहीं है याने पहेले कुछ कहा व पीछे और कुछ कहा ऐसा नहीं है, और जिनकी वानीमें माणी मात्र का एकांतहित है वोही सत्य परमेश्वर हैं, सुदेव हैं, देवों के भी देव हैं, तीन लोक के पूज-निक हैं, भवरूप सागर से तारने वाले हैं व कर्मरूप भाव शत्रुओं के हणने वाले होने से भरिहंत हैं।

(५) प्रश्नः सुदेव को देव माने उनको क्या कहना चाहिए ?

> उत्तरः उनको समिकती याने सत्य मान्यता वाले कहना चाहिए।

(६) प्रश्नः देव चाहे जैसा हो मगर श्रद्धा से भजने वाले को क्या समिकती नहीं कहना ?

> उत्तरः ना जो काच व हीरा की परीना कर सकता नहीं है उसको जिस तरह से भोंहरी नहीं कह सकते हैं इस कदर सुदेव कुदेव को न समभने वाले को समकिती नहीं कह सकते।

(७) प्रश्नः उपर वतलाये हुये कुदेव को भोले लोग परमेश्वर समभ्त कर मानते हैं उनको क्या कुछ नुकसान होता है ?

> उत्तरः कुदेर्व को सुदेव समभक्तर पूजते हैं उनको नुक-सान तो होता ही है जैसे कोइ मूर्ख मनुष्य भेर को अमृत समभ कर उसका आहार कर ले तो क्या उसका माण का विनाश नहीं होगा ? इस कदर कुदेव को सुदेव समभ कर पूजन करने वाला अपना आत्मिक गुण का नाश करता है क्योंकि जिसको वह भजता है वैसा होना वह चाहता है अब जो देव कूर होवे, हिंसक होवे, कपटी होवे, कामी होवे, लोभी होवे, अन्यायी होवे तो उसको भजने वाले में भी ये गुन क्यों न आवे?निश्चय आते हैं जैसा देव वैसा पुजारी इस वास्ते शाश्वत सुख के अभिलाषी जीवों को ऐसे कुदेवों को नहीं मानना चाहिए।

(=) पृक्षः कुगुरु किसको यहते हैं ?

उत्तरः जो स्ती पुत्र आदि परिग्रह में फंसे पड़े हैं, जो गृहवास रूप जेल में पड़े हैं, जो पैसे के गुलाम हैं, जिन को भक्त्याभक्त्य का विचार नहीं है जो विषय लुब्ध हैं, जो सर्व वस्तु के अभिलाषी हैं, लालचु हैं, मिध्या उपदेश करने वाले हैं, वे सब कुगुरु कहलाते हैं.

(६) पश्नः गुरू की चाहे जैसी वर्तन हो मगर अच्छा

पढा हुवा होवे वा अच्छा उपदेश देने वाला होवे तो क्या वह अपन को तार नहीं सकता है ?

उत्तर: जो खुद ही इहता है वह दूसरे को कैसे तार सक्ता है? जो खुद दिरद्री है वह दूसरे को करो घनवान बना सकता ? कुछ नहीं कर सकता हुए । का सद्गुणों मनाने की कांशीश करते हैं जैसे कि कोई कहता है कि सिश्रों के साथ श्रेम किये जिना प्रभु के साथ श्रेम हो सकता नहीं है. जै है कहता है कि पुत्र वगर मर जाते हैं उनको स्वर्ग मिलती नहीं है ' अपुत्रस्य गतिनीस्ति" ऐसे ऐसे असत्य उपदेश दंकर अज्ञान पामर व भोले लोगों को भ्रमाते हैं ऐसे गुरुओं खुद उन्हे रास्ते जाते हैं इस वास्ते को भी अपने पीछे २ लेगाते हैं इस वास्ते उनके संग से हर हमेश दूर रहना चाहिए

(१०) प्रश्नः सुगुरू कैसे होते हैं ?

उत्तर: जिन्होंने हिंसा, भूठ, चोरी, स्त्री संग व परिग्रह को सर्व पकार से छोडकर पंच यहात्रत धारण किये हैं याने उपरोक्त दूपण का सेवन करते नहीं हैं, दूसरों से कराते नहीं है व जो सेवता है उसको अच्छा समभते नहीं है, और जो भिन्नाचारी से निर्दोष आहार पाणी लाकर अपना गुजारा चलाते हैं, जिनमें समभाव है, जो सत्यध-मोंपदेश करते हैं उनको सुगुरु कहते हैं व उनको मानने वाले समकिती कह-लाते हैं ऐसे सद्गुरु खुद संसार समुद्र तिर जाते हैं व दूसरे को भी तारते हैं।

(११) प्रश्नः कुधर्म किसको कहते हैं ?

बत्तरः जो धर्म खपर बताये हुये कुदेवों या कुगुरुओं ने प्रवर्ताये हो, जिस धर्म के प्रवर्तक खुद ही अज्ञान होने से आत्मा, पुनर्जन्म, पुण्य, पाप, स्वर्ग, नर्क आदि का स्वरूप जानता न हो व इसी से ही इनका आस्तित्व का इनकार करता हो याने इन सब कुछ है नहीं ऐसा वतलाता हो जिसका वचनों सापेच व स्रयुक्तिक न हो ( एकांत वादी हो ) जिसका धर्म का सिद्धान्त परस्पर विरुद्ध हो, जो धर्म नीति व न्याय से विरुद्ध हो जिसमें पशुवधादि हिंसा का उपदेश हो, जिस धर्म में त्याग वैराग्य ब्रह्मचर्यादिक उत्तम तत्त्वों का अभाव हो, ऐसा धर्मको कुधर्म कहते हैं व उसको मानने वाले को मिथ्यात्वी कहते हैं।

(१२) प्रश्नः सुधर्म किसको कहते हैं ?

उत्तरः जो धर्म सर्वज्ञ का वतलाया हो, जिसमें सर्व पाणी का हितोपदेश हो, नो नीति व न्याय युक्त हो जिसमें तत्त्व निर्णय यथार्थ हो, और कोई युक्ति से खंडन हो सकता न हो, जिस धर्म में मन और इन्द्रियों को काबू में रखने के लिये और आत्मा का ज्ञानादिक स्वाभाविक गुर्णों प्रकट होने के लिये उत्तमोत्तम उपाय वंतलाये हो, उस को सुधर्म कहते हैं व उसको मानने वाले को समिकती कहते हैं।

(१३) पश्चः सुदेवों राग द्वेप रहित हैं तो फिर अपने को मानने वाले को तारे व नहीं मानने वाले को नहीं तारे ऐसा पत्तपान क्यों करते हैं ?

> उत्तरः सुदेवों जगज्जीवों का कल्याण के लिये व उनको संसार समुद्र से तारने के लिए धर्म की परूपणा करते हैं चाहे सो मनुष्य उस धर्म रूप नाव का आलंबन लेकर मोल की प्राप्ति कर सकता है, धर्म रूप नाव में बैठने के लिए सब किसी का समान इक है ब्राह्मण ही उस नाव में वैठने के लिए योग्य है व चंडाल नहीं है ऐसा पल्लपात सर्व जीवों के स्वामी श्री वीतराग देव ने बनाया हुवा धर्म रूप नाव में नहीं है. चंडाळ के वहां जन्म पाये हुए व घोर पाप करने वाले बहुत से जीवों इस नाव का वीतराग प्रणीत धर्म का आलम्बन लेकर संसार

समुद्र तिर गये, हैं तिरते हैं व तिरेंगे कहिए बीतगाग प्रभु पत्तपाती है या नहीं ? नहीं है.

(१४) प्रश्नः जैसे नाव को चलाने के लिए नाविकों की जरूरत होती है वैंस इस धर्म रूपी नाव को को कौन चलाते हैं ?

उत्तरः सद्गुरूओं इस नाव के नाविक हैं वे पाखंड व िष्ट्यात्व रूप तोफान से और मोहरूपी वायु से उस नाव का रक्त कर उस में वैठे हुए जीवों को सलामत किनारे पर पहुंचाते हैं किसी को स्वर्ग में व किसी को मोक्त में लेजाते हैं.

(१५) प्रश्नः समिकत की प्राप्ति से जीव की क्या लाभ है डक्तरः समिकती जीव संसार समुद्र तिर कर पोक्त के अमंत सुख प्राप्त करने के लिए समर्थ हो-ते हैं, वे धर्म रूप नाव में बैठते हैं, संसार समुद्र के दुःखरूप मोजे जनको दुःख नहीं दं सकते हैं ये जल्दी या देशी से मोक्ष में अत्थ्य जाते हैं.

(१६) पश्चः समिकती जीत्र अधिक से अधिक कितने भवमें मोत्त में जा सकता हैं.

उत्तरः पंद्रह भव में, और यदि मोह तथा मिध्यात्व रूप वायु की जोर से समिकत रूप दीपक बुभ जाय तो वह मनुष्य धर्म रूप नावमें से संसारस्य समुद्र में गिर जाता है व ज्यादा से ज्यादा अर्थ पुद्गल परावर्तन में मोच जा सकता हैं.

(१७) पश्नः समिकती जीव मरके कहां उत्पन्न होते है ?

उत्तरः मोच में, वैमानिक देवों में या कर्म
भूमि के मनुष्यों में मगर समिकत की प्राप्ति
हुइ उसके पहले आयुकर्म का वंभ होगया
हा तो चार गित में उत्पन्न हो सकते हैं.

(१८) प्रश्नः अमुक मनुष्य समिकती है या नहीं वह कैसे मालूम हो सकता है ?

> उत्तरः समिकत आत्मा का गुण होने से अरूपी है जिस से ज्ञानी ही सिर्फ जान सकते हैं ताहम भी जिसमें निम्न लिखित पंच लक्षण देखने में आते हैं वह समिकती हैं ऐसा अनुमानसे कह सकते हैं.

> > श्म-उपश्म भाव. क्रोध, मान. माया व लोभ का शांत किये हैं, ( उपश्माये हैं) ( अनंतानुवंधी कपायका उदय उसमें होता ही नहीं).

संवेग-इंद्रिय जन्य सुख-पौद्मितिक सुख को मिथ्या सम्भक्त कर आत्मिक सुख को ही सचा सुख समभे

निर्वेद संसारको जेलखाना समभ कर उदा

अनुकंषा-दुःखी जीवों पर दया रक्षें व उनका दुःख निवारण करने का प्रयास करें. आस्था-जिन वचन पर संपूर्ण श्रद्धा रखे.

# प्रकरण २१.

# ॥ अधोलोक में भुवनवासी देवों ॥

(१) पश्चः देवों को मुख्य कितनी जाति हैं व कोन कोन है ?

> उत्तरः चार. भुवनपति, वाराव्यंतर ज्योतिषी व वैमानिकः

(२) पश्चः लोक के तीन विभाग में से कोन सं विभाग में देवों रहते हैं ?

> उत्तर: तीनों लोक में देवों रहते हैं, अधोलोक में भुवनपित रहते हैं, त्रीछा लोक में वाण-व्यंतर व ज्योतिषी देव रहते हैं उर्ध्व लोक में वैमानिक देवों रहते हैं.

(३) प्रश्नः भ्रुवनपति देवों कितनी जाति के हैं। 
एतर दश जाति के एक असुर कुमार २ नाग 
कुमार ३ सुवर्णकुमार ४ विज्जु कुमार ५ 
अनि कुमार ६ द्वीपकुमार ७ उद्धि कुमार 
दिशाकुमार ६ पवन कुमार १० स्थनित कुमार.

(४) प्रशः अवनपित देवों अधोलोक में कहां २ रहते हैं? उत्तर पहली रत्नप्रभा नकी में १३ पाथडे हैं व वारह आंतरे हैं ये बार आंतरां में से

पाथडे:- जिस तरह से किसी हवेली में उपर नीचे वहुत माल होते हैं इसी तरह से नर्क में पाथड़ा उपर नीचे हैं आंतरा: हो पाथड़ा की बीच का अंतर के आंतरा करते हैं.

पहला व अलीरी इस तरह से दो आंतरा खाली है व बीच में दश आंतरा में दश जाति के भुवनपति देवों अलग अलग २ रहते हैं.

- (प्) प्रश्नः भ्रुवनपति देवों न पहली नर्क के नारकी क्या साथ ही वसते हैं ?
  - उत्तर. नहीं. भुवनपति देवों तो पाथड़ा की उपर के भाग में पोलार है जिसको भ्रवन कहते हैं उसमें रहते हैं व नारकी के जीवो पाथड़ा की मध्यमें पोलार है वहां रहते हैं ?
- (६) पश्चः प्रत्येक पाथड़ा की लंबाई चौड़ाई व मी-टाई कितनी होगी और उसका आकार कैसा होगा ?
  - अत्तर. तंवाई व चौड़ाई एक राज्य जितनी याने असंख्याता जोजनकी है व मोटाई तीन इजार जोजन की है और उसका आकार घट्टी के पाट जैसा होता है
- (७) प्रश्नः पाधड़ा की बीच में पोलार कितनी है ? उत्तर, एक हजार जोजन की.
- (≈) प्रश्नः भुवनपति देवों का दूसरा नाम क्या ? उत्तर भुवनवासी देवों.
  - (ह) प्रश्नः किस वास्ते वे भुवनवासी देवों कहलाते हैं। उत्तर. भुवन में रहते हैं इस वास्ते.
  - (१०) प्रश्नः भुवनपति के भुवन कितने हैं ? त्तरः सात कोड बहत्तर लाखः

- (११) प्रश्नः दश जाति के भुवनपति देवों ने सब से ज्यादे वलवान व ऋदिवान कान है ? जत्तर, असूर कुमार.
- (१२) प्रश्नः भ्रुवनपति में इन्द्र कित्ने हैं १ उत्तरः वीसः प्रत्येक जाति में उत्तर व दक्षिण ऐसे दो दो इन्द्र हैं।
- (१३) पश्चः जीव के ४६३ भेद् में भुवनपति के कितने भेद हैं.
  - उत्तरः पचास [ १० भ्रुवनपति ब १५ परमाधामी मिल २५ भेद हुए २५ अपर्याप्ता व २५ पर्याप्ता मिल कर ५० भेद हुए.
- :१४: प्रश्नः परमाधामी देवीं भुदनपति के दश भेद में से कोन सा भेद में है।

उत्तरः श्रमुर कुमार में.

- (१५) प्रश्नः भ्रुवन पति देव कुल कितने हैं ? उत्तरः असंख्याताः
- (१६) प्रश्न: भ्रुवन पति में देवता ज्यादे या देवी ? जत्तर: देवी ज्यादा है, क्योंकि प्रत्येक देव को कम से कम चार चार देवी होती हैं.
- (१७) प्रश्नः भुवनपति देव पर के किस गति में जाता हैं! जत्तरः दो गति में, मनुष्य व तिर्थच.
- (१८) प्रश्नः अपनं कभी अवनपति देव हुये होंगे ? उत्तरः हां. अनंतीवार देवता व देवी हुवे हैं.

#### प्रकरण २२.

## ॥ भव्य व द्यभव्य जीवों ॥

- (१) पश्चः जीव लोक में जितने हैं उतनेही रहते हैं या उसमें वध घट होता है ?
  - उत्तरः जीव अनादि काल से जितने हैं जतनेही अनंत काल तक रहेंगे उसमें एकभी कमती बढती होता नहीं.
- (२) पश्रः जीव के कितने मुख्य भेद है ? जत्तरः दो. सिद्ध व संसारी.
- (३) पश्चः सिद्ध फितने हैं व संसारी किन्नने हैं ? उत्तरः सिद्ध व संसारी दोनों अनंत हैं.
- (४) मश्रः वया तिद्ध व संसारी दोनों वरावर है ? डत्तरः नहीं. तिद्ध से संसारी अनंत गुना अधिक है (अनंत अनंत में भी अनंत भेट है.)
- (५) मश्रः सिद्ध व संसारी जीवों की संख्या में वध घट होती है ?
  - उत्तरः हां वे संसारी जीव जैसे कर्ष वंधन से मुक्त होते जाते हैं वैसे २ सिद्ध होते हैं इससे संसारी जीवों की संख्या घटती है.
- (६) पश्र: सिद्ध के जीव कभी संसारी होंगे या नहीं ? उत्तर: कभी नहीं.
- (७) पश्चः संसारी जीव सब सिद्ध हो जायंगे या नहीं ? उत्तरः नहीं. संसारी जीवों में भव्य अभव्य ऐसे दो भेद हैं जिसमें अभव्य जीवों को मोक्त

कभी मिलेगा ही नहीं और भव्य जीवों में से जो कर्म चय करेगा मोच पावेगा.

(=) प्रश्नः भव्य अभव्य का अर्थ क्या?

उत्तरः भव्य मायने सिद्ध होने की योग्यतः वाले व अभव्य मायने सिद्ध होने को अयोग्यः

(६) प्रश्नः यच्य जीवों में सिद्ध होने की योज्यना है तो कभी सग भव्य जीव मोत्त में चले जाना चाहिथे व ऐसा हो तो अभव्य जीव अकेलें रह जायंगे या नहीं ?

> उत्तर: नहीं कभी ऐसा न होगा, राजा होने की योग्यता वाले सब राजा हो जाना चाहिये, ऐसा नियम नहीं है.

(१०) प्रशः क्यों न हो कोई मिसाल देकर समभाईये १ उत्तरः जैसे पिट्टी व रेती इन दोनों में स्वभाव से ही भेद हैं कि पिट्टी में से घडा वन सकता है मगर रेती में से नहीं दन सकता. इसही तरह भवी व अभवी में स्वभाव से ही ऐसे भेद हैं कि भवी जीवों कमें से ग्रुक्त हो सकते है अथवी जीवों नहीं.

दुनियां की तमाय पिट्टी का बड़ा वन सकता है गगर जिस पिट्टी की कुंभार चा-क आदि का योग पिल जाता है वहीं पिट्टी घडा रूप हो सकती है इस तरह जो भन्य जीवों को सुदेव सुगुरु व सुधर्म का योग पिल जाता है वे जीकों सम्पग्झान सम्यग् दर्शन व सम्यक् चारित्र से कर्म वंधन को तोड़ कर मुक्त हो सकते हैं मगर सभी नहीं.

- (११) पश्चः लोक में भव्य जीव ज्यादा है या अभव्य ? उत्तरः अभव्य जीव से भव्य जीव अनंत गुण अधिक हैं.
- (१२) प्रश्नः अभव्य जीव क्या जैनधर्म प्राप्त करते हैं १ उत्तरः अभव्य जीव भी श्रावक के व साधुजी के व्रत धारण करते हैं सूत्र सिद्धांत पढते हैं तथा अनेक प्रकार की वाह्य किया भी करते हैं तब भी उनको सम्यग्जान, सम्यग् दर्शन व सम्यक् चारित्र की प्राप्ति होती ही नहीं, व इस कारण से ज्ञानी की दृष्टि में वे अज्ञानी व मिथ्यात्वी हैं।
- (१३) पश्नः वे वाह्य करणी करते हैं उसका फल उन को मिलना है क्या ?
  - उत्तरः हां, अच्छी करणी का अच्छा व वुरी करणी का बुरा फल भिले विना रहता ही नहीं अभन्यजीव भी साधु के व्रत पाल कर नवम ग्रीवेयक तक जा सक्ने हैं।

÷ :

#### ॥ दोहा ॥

कीटि उपाये कर्मनां, फल मिथ्या नहीं थाय । समभी सर्थी सत्य आ, कृत्य करो पद्यी भाई ॥

## प्रकरण २३.

# निर्जरा तत्त्व

(१) प्रश्नः संसार के जीव जन्म, जरा, मृत्यु, व रोगा-दिक दु:ख किस कारण से पाते हैं।

उत्तरः किये हुवे कर्मी के उदय से.

(२) पश्नः कोई भी जीव सब दुःखों से मुक्त कवं हो सकता है ?

उत्तरः कर्म बन्धन से सर्वथा मुक्त होते तब.

(३) पश्चः जीव कर्म मुक्त कैसे हो सकता है ? उत्तरः नये आते हुवे कर्मों को अटकाने से व पुराने कर्मों को ज्ञय करने से जीव कर्म मुक्त हो सकता है.

(४) प्रश्नः कर्म कहां से आता है, आते हुवे को किस तरह रोक सकते हैं और किस तरह उस का चय हो सकता है ?

> उत्तरः आश्रव रूप द्वार से कर्म आता है, संवर रूप किवाड़ से उसको आते हुवे को रोक सक-ते हैं, और निर्जरा से पूर्व कर्म को चय क-र सकते हैं.

( ५ ) परनः निर्जराकिसे कस्ते हैं. ?

उत्तरः आत्मप्रदेश से बारह प्रकार की तपश्चर्या कर देशसे कर्म का दूर होना इसका नाम निजर्रा तस्व है,

(६) प्रश्नः निर्नरा के मुख्य कितने भेद हैं ?

उत्तरः दो, सकाम निर्जरा व अकाम निर्जरा.

- (७) प्रश्नः सकाम अकाम का अर्थ क्या है? उत्तरः सकाम मायने इच्छा सहित, व अकाम मायने इच्छा रहित.
- (二) प्रश्नः इन दोनों में कौन श्रेष्ट हैं १ जत्तरः सकाम
- (६) प्रश्नः क्या करने से कर्म की निर्जरा होती है? उत्तरः तप करने से
- (१०) प्रश्नः तपके मुख्य कितने श्रकार है ? उत्तरः दो, वाद्य तप व श्राभ्यंतर तपः
- (११) प्रश्नः वाह्य श्राभ्यंतर तप किसे कहते हैं।

  उत्तरः वाह्य मायने प्रगट तप जिसको जगत् के

  जीव भी तप करके मानते हे और ग्राभ्यंतर

  तप मायने अपगट प्रथवा ग्रुप्त तप
- (१२) प्रश्नः इन दोनों में श्रेष्ट तप कौनसा है ? उत्तरः आभ्यन्तरः
- (१३) पश्नः वाह्य तप के कितने मकार है ? उत्तर: छ.

ञ्चनश्न-आहार का त्याग करना सो श्रायंविल, उपवास, छठ, अठम, इत्यादिः

उणोद्री-श्राहार करते कमखाना, श्रथवा उपकरणादि कम रखना सो

ं वृत्ति संचेप-इच्छा का निरोध करना सो अर्थात् भिंचा चरी-गो-चरी करना सो. रस परित्याग-रस का परित्याग करके लूखा आहार करना सो

काय क्रिश-देह को ज्ञान सहित करणी करने में कष्ट देना सो.

प्रति संलिनता-इन्द्रियों को वश में रखना सो

(१४) प्रश्नः आभ्यन्तर तप कितने प्रकार का है ? उत्तरः है.

प्रायश्चित—किये हुए पापों का पश्चाताप करना तथा गुरु के पास उन पापों को प्रगट करके उनका दंड लेना सो.

वित्य — गुरू तथा वडों का विनय करना सो. वैया धृत्य — दश मकार का वैयादच्च करना सो.

स्वाध्याय-शास्त्र का अध्ययन व पर्यटन करना सोः

ध्यान-धर्म ध्यान तथा शुक्त ध्यान में श्रात्मा को जोड़ना सो.

कार्योत्स्री-कारसंग याने शरीर पर से मुच्छाभाव कम करके ध्यान में निश्चल रहना सो

(=५) प्रथः निर्जरातस्य के कितने भेद हैं ?

उत्तरः वारह (उपर जो बारह भेद तप के कहे वे वारह प्रकार से कर्मों की निर्जरा होती है अतएव निर्जरा के भी वेही १२ प्रकार हैं)

# प्रकरण २४. उर्ध्वलोके वैमानिक देवों.

(१) प्रश्नः जीव के ४६३ भेद में देवता के कितने भेद हैं ?

> उत्तरः १६८ (भवनपति के पचास, वाणव्यंतर के वावन, ज्योतिपी के वीश व वैमानिक के छोतेर।

(२) पश्चः वैमानिक के ७६ भेद किस तरह से ?

उत्तरः निम्निलिखित वैमानिक की ३८ जाति हैं

१२ देवलोक ३ किल्विपी ६ लोकांतिक
६ ग्रीवेयक व ५ अनुत्तर विमान ये ३८
हैं जिनका पर्याप्ता व अपर्याप्ता मिलकर
७६ भेद हुवे ।

(३) पश्चः वार देवलोक के नाम कहो ? उत्तरः १ ग्रुधमे २ ईशान ३ सनत्कुमार ४ माहेन्द्र ५ ब्रह्मलोक ६ लांतक ७ महाशुक्रः = सह-सार ६ द्याणत १० प्राणत ११ त्यारण व १२ ऋच्युत ।

(४) प्रश्नः तीन किल्विपी के नाम कहा ? उत्तरः १ त्रणपितया २ त्रणसागरीया व ३ तरसागरीया।

- (६) प्रश्नः नव ग्रीवेयेक के नाम कही ? उत्तरः १ भद्दे २ सुभद्दे ३ सुजाए ४ सुमाणसे ५ सुदंसणे ६ पियदंसणे ७ आमोहे ८ सुप-डिब दे ६ जसोधरे.
- (७) प्रश्नः पांच अनुत्तर विमान के नाम कहो? उत्तरः १ विजय २ विजयंत २ जयंत ४ अपराजित व ५ सर्वार्थसिद्धः
- ( = ) प्रश्नः यहांस अपन देवलोक में जा सकते हैं या नहीं ? उत्तरः इस श्रारीर से तो नहीं जा सकते पुराय किये होवे तो यरने के पीछे वहां जा सकते हैं.
- ( ६:) प्रश्नः चैमानिक देव किस लोकमें रहते हैं ?
   उत्तरः उर्ध्व लोक में याने उंचा लोक में
- (१०) परनः उध्व लोक में वारह देवलोक किस जगह हैं?

  उत्तरः यहां से असंख्यात जोजन ऊंचे जाने नाद

  पहला व दूसरा देवलोक आता है, दोनों

  भिल कर चंद्रमा जैसे गोल हैं जिन में द
  चिर्ण तरफ के आधा भाग पहला सुधर्म
  देवलोक व उत्तर तरफ के आधा भाग दूसरा

  इशान देवलोक है, वहां से असंख्यात जोजन ऊंचे तीसरा व चोथा दो देवलोक
  चंद्रमा जैसे गोल आकार में हैं जिनमें दचिर्ण तरफ का भाग सनत्कुमार देवलोक है
  व उत्तर तरफ का भाग माहेन्द्र देवलोक है
  वहां से असंख्यात जोजन उपर पांचमा
  अक्षलोक देव लोक है वह परिपूर्ण चंद्र के
  आकार में है वहां से असंख्यात जोजन पर

छटा लांतक देवलोक हे वह भी चंद्रमा लेंसे गोल है. वहां से असंख्य जोजन उंचे सातमा लांतक देवलोक है वह भी पूर्ण गोल है. वहां से असंख्य जोजन उंचे आठमा सह-सार देवलोक है वह भी पूर्ण गोल है. वहां से असंख्यात जोजन उंचे नवमा आ-एत व दशमा प्राणत ये दो देवलोक साथ ही है दोनों मिलकर चंद्रमा जैसे गोल हे दिल्ला तरफ नवमा व उत्तर तरफ दशमा है वहां से असंख्य जोजन उंचे ग्यारहवां आरण व वारहवां अच्युत दंवलोक है दोनों मिलकर चंद्रमा जैसे गोल है दोनों मिलकर चंद्रमा जैसे

(११) प्रश्नः पत्येक देवलांक कितने वडे हैं ?

उत्तरः असंख्य जोजन की लंबाइ चौडाइ है.

(१२) परनः प्रत्येक देवलोक में विमान कितने हैं ?

उत्तरः पहेले में ३२ लाख, दूसरे में २ = लाख, तीसरे में १२ लाख, चोथेमें = लाख, पांचवेंमें ४ लाख, छहेमें ५० हजार, सातवेंमें ४० हजार, आठवें में ६ हजार, नवमा दशमा में मिलकर ४००, और ग्यारहवां व वारमा में मीलकर ३०० है.

(१३) परनः वहां प्रत्येक विपानमें कितने देवों रहते हैं? उत्तरः प्रत्येक विमान में असंख्य देव रहते हैं.

- (१४) प्रश्नः यहां से कोई देव सीधा ऊंचा चढे तो वीचमें कितने व कौन २ देवलोक आवे.? उत्तरः पहला,तीसरा,पांचवां,छट्टा,सातवां,आठवां, नवमां, व ग्यारहवां, इस तरह से आठ देवलोक आवे.
- (१५) परनः इस त्रिछा लोक के उत्तर तरफ के आधा भाग में से कोई देवता उंचा जाय तो कितने व कौन २ देवलीक आवे ?
  - उत्तरः दूसरा, चौथा, पांचवां, छट्ठा, सातवां, आठवां दशवां व वारहवां इस तरह से आठ देव लोक आवे. ?
- (१६) प्रश्नः वैपानिक देवों में आयु, ऋदि, सिद्धि व सुख सपान होते हैं या न्यूनाधिक ?
  - उत्तरः समान नहीं है मगर न्यूनाधिक है, सब से कम आयु, ऋदि वगैरा पहिला देवलोक में, इस से ज्यादा दूसरे में, व इससे ज्यादा तिसरेमें, इस तरह से जत्तरोत्तर वहकर वारहवां देवलोक में सब से ज्यादा आयु है.
- (१७) परनः तीन कल्विषी देवी कहा रहते हैं ?
  - उत्तर: तीन पिलया देवों के विमान पहला दूसरा देवलोक नजदीक नीचे के भागमें है (२) तीन सागरिया के विमान तीसरा चोथा देवलोक के नजदीक नीचे के भागमें है व (३) तेर सागरीया के विमान छट्टा देव लोक नजीक नीचे के भाग में है.

(१८) मशनः किल्विषी देवता में प्रायः कैसे जीव उप जतेहैं. ?

उत्तरः जिनेश्वर की वाणी के उत्थापक उत्सूत्र गरु पणा करनेवाले जिनाझा के विराधक ऐसे जीव वहां उपजते हैं.

(१६) परनः किल्विषी देवों का मान पान कैसा होता है? उत्ताः यहां जैसा देड भंगी का मान पान है वैसा उनका मान पान वहां है वे नजदीक के देवताओं की सभा में धिना आमंत्रण जाते हैं व दूर बैठते हैं उनकी भाषा किसी को अच्छी लगती नहीं हैं तव भी बीचमें कोई वोले तो "मभाप देवा" ऐसा कह कर उसको रोक देते हैं.

(२०) प्रश्नः नवलोकांतिक देवों कहां रहते हैं ? उत्तर: पांचवां ब्रह्मलोक देवलोक में.

(२१) मरनः उनका मान पान कैसा है ?

उत्तरः उनका मान पान वहुत अच्छा है लोकांतिक
देवों मायः समिकती होते हैं तीर्थं क्कर देव को
जब दिला लेने का समय आता है तव
सूचन करने का अधिकार लोकांतिक देवों
का है.

(२२) प्रश्नः नव प्रीवेयक कहां हैं ?

उत्तर: ग्यारहवां वा वारहवां देवलोक से अतंख्यात योजन उंचे नवग्रीवेयक की तीन त्रिक है.

(२३) प्रश्नः वहां प्रत्येक त्रिक में कितने विभान हैं? उत्तरः १ भद्दे र सुभद्दे व ३ सुजाए ये तीन की प्रथम त्रिक में १११ विमान हैं ४ सुमाणसे ५ सु-दंसणे व ६ त्रियदंसणे ये तीन की दूसरी त्रिक में १०७ विमान हैं और ७ आमोहे = सुपडिवद्धे १६ जसोधरे थे तीनकी ती-सरी त्रिक में १०० विमान हैं.

(२४) परनः पांच अनुत्तर विमान कहां हैं? उत्तरः ग्रीवेयक से भी असंख्यात योजन उंचे.

(२४) प्रश्नः उन विमान को अनुत्तर विमान किस वास्ते कहा जाता हैं?

> उत्तर: श्रनुत्तर मायने प्रधान अथवा श्रेष्ठ इन विमा-नों में रहने वाले देवों सब समिकती हैं प्रथम वार विमानों के देवों जघन्य एक भवमें व उत्कृष्टा तीन भव में मोल जाते हैं सबीध सिद्ध विमान के देवों एक ही भव में मोल जाते हैं उनका सुख सब देवों से आधिक हैं.

(२६) परनः वैमानिक देवों में कितने इन्द्र हैं ? उत्तरः वार देवलोक में दश इन्द्र हैं पहला आठ देवलोक में अकेक इन्द्र है नचयां व दशवां में एक और ज्यारहवां व वारहवां में एक मिलकर दश इन्द्र होते हैं.

(२७) परनः नवग्रीवेयक और पांच अनुत्तर विमान में कितने इन्द्र हैं ?

. उत्तर: वहां रहने वाले सब देव स्वतंत्र हैं प्रत्येक देव खुद को इन्द्र समभाते हैं इससे वे सब अहमेंद्र जिने जाते है.

(२८) परनः वहां देवी होती है या नहीं ?

उत्तरः नहीं, उन देवों को विषय भीगकी पत्नीन इच्छा नहीं होती.

(२६) पन्नः कौन से देवलोक तक देवी उत्पन्न होती है। उत्तरः दुसरा देवलोक तक.

## ॥ प्रकरण २५-चोवीश दंडक ॥

(१) प्रश्नः सव संसारी जीवों के गतिश्राश्रयी कितने

जत्तरः चार-नारकी, तिर्यंच, मनुष्य, व देवता.

(२) प्रश्नः सब संसारी जीवों के जाति आश्रयी कितने भेद हैं?

ं चत्तरः पांच-एकेन्द्रिय, वेइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चड-

(३) पश्चः सब संसारी जीवों के काय आश्रयी कितने थेद हैं?

> जत्तरः छ, पृथ्वीकायः दोषकायः, तेषकायः, वाजकायः वनस्पतिकायः च त्रसंकायः

(४) मश्रः सव संसारी जीवों के दंडक आश्रयी कितने भेद हैं?

**चचं**रः चोबीशः

(५) प्रश्नः दंडकं मायने क्यां? इत्तरः श्रीर जीयों को कर्मदंड शोगने के स्थानक.

(६) प्रश्नः चोबीश दंडक के नाम कहो?

उत्तरः सात नारकी का प्रथम? दंडक; दश भवन

पति के १०दंडक,पांच स्थावर के ५ दंडक,
तीन विकलोन्द्रिय के ३ दंडक, इस से तरह

१६ हुवे २० वां तिर्यंच पंचेन्द्रिय का, २१ वां मजुष्यका दंडक, २२वां वाशाव्यन्तर का दंडक, २३वां ज्योतिषी का दंडक, और २४ वां वैषानिक का दंडक.

(७) पश्चः चोबीश दंडक में नारकी, तिर्येच, पनुष्य, और देवता इन प्रत्येक के कितने कितने दंडक हैं ?

> उत्तर: नारकी का एक (प्रथम) तिर्यच के नव पांच स्थावर के ४,तीन विकलेन्द्रिय के ३, च तिर्यच पंचेन्द्रिय का १, मनुष्य का १, (२१ वां) देवता के १३ [१० भवनपति के १ वाण व्यंतर का १ ज्योतिषी का क १ वैगानिक का.]

- (=) प्रशः चोबीश दंडक में अपन किस दंडक में हैं। जत्तरः एकवीशवां में.
- (६) परनः छट्टा दंदक किसका है ? उत्तरः अभिनकुमार देवता का.
- (१०) परनः सतरवां दंडक किसका हैं। उत्तरः दोइन्द्रियका.
- (११) प्रश्तः मक्ली का दंड कौनसा १ जन्मः २६ वां
- (१२) प्रश्नः सांप और बिच्छू का दंडक कौनसा ?
- ्र उत्तरः सांपका २० वां व विच्छका १६ वां.
- (१२) प्रश्नः तेजकाय-जीवोंका दंडक कौनसा १

- (१४) प्रश्नः सिद्धभंगवानका दंडकं कौनसा ? जत्तरः वे दंडक में नहीं गिने जाते हैं क्योंकि उन् को कर्म न होने से वे दंडाते नहीं
- (१५) प्रश्नः श्रारिहंतदेव, श्राचार्यजी, जपाध्यायजी, साधु, साध्वी व श्राविका का कौनसा दंहक १

उत्तरः एकवीश वां (मनुष्य मात्र का २१ वां दंडक

- (१६) प्रश्नः परमाधामी देवोंका कौनसा दंडक. जत्तरः (दूसरा) असुर कुमार का.
- (१७) प्रश्नः पांच जाति में से प्रत्येक के कितने २ इंडक हैं. उत्तरः एकेन्द्रिय में पांच, दो इद्रिय में एक, तेइन्द्रिय में एक, चडरिइन्द्रियमें एक व पंचेन्द्रिय में १६
- (१८) मश्रः छकाय में से मत्येक के कितने दंडक ? डत्तरः पांच स्थावर में पांच, व त्रसकायमें वाकी के १६ प्रकरण २६—बंधतत्त्व.
- (१) प्रश्नः वंध तत्त्व किसको कहते हैं ? उत्तरः आत्म प्रदेश के साथ कर्म पुद्रल का वंधाना उसको वंध तत्त्व कहते हैं.
- (२) प्रशः आत्मा के प्रदेश कितने हैं व शरीर में कहां है? उत्तरः आत्मा के असंख्यात प्रदेश हैं और वे सारे शरीर में ज्याप्त हैं।
- (३) प्रश्नः कर्ष पुद्रस्त का वंध आरतमा के कितने प्रदेशः को व कहां २ होता है <sup>१</sup>
  - उत्तर: जिस तरह से दूध में सकर डालने से सारे ही दूध में ही सकर मिलंजाती है और जिस वरह से लोहे का गोला भी तपाने से

सारे ही गोला में अग्नि मिवष्ट हो जाती है उसी तरह से कर्म पुद्रल भी आत्म मदेश के साथ मिला जाते हैं।

(४) प्रश्नः आत्मा, कर्म पुद्रल को किस तरह से ग्रहण ..... करता है ?

जत्तरः मन, वचन, काया, श्रीर कर्म ये चार साधन से. मन, वचन, व काया के योग \* से जीव कर्म ग्रहण करता है व क्रोधादिक कषायों से जसमें रस पड़ता है.

(५) प्रश्नः बंधन कितने प्रकार का है?

्र उत्तरः १ प्रकृति वंध कर्मका स्वभाव अथवा परिणाम २ स्थिति वंध काल की मर्यादा ३ अनुभाग वंध-रस (तीव्र मंद वगेरे ) १ प्रदेश वंध-कर्म पुद्रल का दलः

(६) प्रश्नः वंध के ये चार स्वरूप मिशाल देकर समभाइए ?

> उत्तरः लड्डू की भिशाल, जैसे कोई वैद्य विविध श्रीषियों से अनेक जाति के लड्डू बनाते हैं इसमें कोई लड्डू का ऐसा गुण या स्वभाव होता है कि उसके खाने से वायु के रोग

<sup>\*</sup> नोट-जव हम अच्छे २ तिचार करते हैं तब आत्मा स्वामाविक रीति से शुभ पुद्रल प्रहण करता है। इस तरह से शुभ वचन व शुभकाय योग से भी पुण्य की प्राप्ति होती है व इन ही तीन योगों की श्रशुभ प्रवृत्ति से पाप की प्राप्ति होती है।

मिट जाते हैं, कोई खाने से पित्त रोग मिट जाता है कोई लड्डू खाने से कफ मिटता है और कोई लड्डू शरीर को पुष्ट करता है। १ प्रकृति वंध—मायने यह है कि कोई कर्म का स्वभाव आत्मा का झानगुण रोकने का है किसीका दर्शन गुण रोकने का होता है किसी का शाता ष अशाता वेदनीय देने का होता है जसको प्रकृति कहते हैं मूल प्रकृति आठ हैं (ज्ञानावर-णीय आदि) व जत्तर प्रकृति † १४८ हैं।

र स्थितिवंध-जिस तरह से जपर द-शिये हुने लड्डू में जोगुरा है नह कुछ ग्रहत तक रहता है। कोई लड्डू में गुरा १५ दिन तक रहता है तो कोई लड्डू में एक मास तक रहता है किसी में बपेभर तक नह गुरा रहता है। उसीतरह दो समय से ७० कोडा कोड़ी सागरोपम की स्थिति के कम जीन नांधते हैं उसको स्थिति

३ अनुभागवंध-उपरोक्त लड्ह में कोई लड्ह भीठा होता है, कोई खारा होता है, और कोई तीखा होता

<sup>†</sup> कर्मश्रंथ के मतानुसार उत्तर प्रफृति १५८ हैं।

है, इस तरह से कर्म का उदय आने से किसी का फल जीव को मीठा लगता है व किसी का खारा लगता है किसी में कम दुःख और ज्यादा सुख और किसी में कम सुख और ज्यादा सुख और किसी में कम सुख और ज्यादा दुःख की माप्ति होती है इस तरह से जो भेद देखने में आता है उसको रस याने अनुभाग बंध कहतेहैं।

४ प्रदेशबंध—अब जैसे उपरोक्त लड्ड़ में से कोई लड्ड़ में द्रव्य का परिमाण थोड़ा होवे और किसी में अधिक होवे उसी तरह कोई वंध में कर्म वर्गणा योग्य पुद्रलों के अनंत प्रदेशी स्कंधों का परिमाण थोड़ा होवे और किसी में ज्यादे होवे उस मकार को प्रदेशपंध कहते हैं।

(७) प्रश्नः वंध तत्त्व जीव को हितकारी है या अहि-तकारी ?

उत्तरः अहितकारी और छोड़ने (त्यागने) योग्य है।

(二) पश्रः कर्म वंधन से हम कैसे बच सकते हैं?

उत्तरः राम द्रेष छोड़ने से विषय और कषाय का

परित्याम करने से, सर्व जीवों को अपनी

आत्मा समान गिनने से, और विवेक तथा

यत्न पूर्वक हरएक कार्य करने से जीव

पापकर्म के वंधन से बच सकता है।

# प्रकरण २७-मोच्च तत्त्व ।

(१) प्रश्नः जन्म, जरा, मृत्यु व रोगादिक दुःख हम पाते हैं उसका कारण क्या है?

> उत्तरः किये हुए कर्भों के उदय से श्रपन को ये दुःख भागने पड़ते हैं.

(२) प्रश्नः इन सव दुःखों से इम किस तरह मुक्त होसकें?

खत्तर: जहां तक दु:खों के मूल कारण रूप कमें हैं वहां तक दु:ख भी हैं, परंतु किसी उपाय से इस कमें के बन्धन से इम छूट जांय तो सब दु:खों से भी इम मुक्त हो सकते हैं.

(३) प्रश्नः कर्म बन्धन से सर्वथा मुक्त होना अर्थात् सर्व दुखों की आत्यंतिक मुक्ति होनी उसका नाम क्या?

उत्तरः धुक्ति अथवा गोत्ता

(४) प्रशः मोन्न प्राप्ति के लिये यानी कर्म के बन्धन से मुक्त होने के लिए कीन २ उपाय हैं!

उत्तरः निम्निलिखित ४ उपायों से मोन्न प्राप्त हो सकता हैं।

> १ सम्यग् ज्ञान-जीव, अजीव, पुएय, पाप, आश्रव, संवरं, निर्जरा, वंध, व मोत्त इन नव तत्वों के स्वरूप यथा-तथ्य (जैसा है वैसाही) समभने चाहिए।

ं सम्यग् दर्शन-वीतराग के वचन में श्रदा रखनी चाहिए.

सम्यक् चारित्र—मोन मार्ग में उपयाग पूर्वक चलना चाहिए। आश्रव द्वार से आते हुए कर्मी को संवर रूप किवाड़ से शेकना चाहिए। मन, चचन, और काय के योग का निरोध करके प्राणातिपातादि अठा-रह पकार के पार्पो से निवृत्त होनां चाहिए।

४ तय-पूर्व कर्नों को १२ प्रकार के तप द्वारा चय करने चाहिए.

(५) पक्षः चार गति में से कीनसी गति में आकर जीव मोज प्राप्त कर सकता है?

उत्तरः मनुष्व गति में से.

(६) पक्षः मोन्न गामी जीव अर्थात चरम शरीरी मनु-ज्य जव सर्व कर्म से मुक्त होता है तब कहां जाता है?

े जिसे किसी तुर्वे को माटी, रेती आदि वजन वाले पदार्थों के आठ लेप लगे होवे तो उसके वजन से वह तुंवा हमेशा पानी के भीतर डूवा हुआ रहता है मगर यदि वह लेप उस पर से दूर हो जाये तो तुरंत ही वह तुंता पानी की सपाट उपर स्वा-भाविक रीत्या आ जाता है वैसे ही आठ कमों के लेपसे लिप्त होकर संसार समुद्र में दूबे हुए जीव जब कमों से मुक्त होता है तब स्वाभाविक रीत्या वह लोकके मस्तिष्क पर पहुंच जाता है और अलोक के नीचे स्थिर होता है.

(७) प्रश्नः गोत्त पाये हुए आत्या कहां पर विराजपा-न होते हैं ?

> उत्तरः सर्वार्थसिद्ध विमान की ध्वजा से २१ जो-जन ऊंचे उध्वेलोक का अन्त आता है और वहांसे उध्वे अलोक शुरु होता है, अलोक में धर्मास्ति काय, अधर्पास्ति काय, द्रव्यका अभाव होने से जीव व पुद्रल द्रव्यकी गति या स्थिति वहां पर नहीं हो सकती है जिस से सिद्ध भगवान लोक के अखीरी चर्मन्त तक पहुंच कर वहां ही स्थिर होते हैं.

(८) प्रश्न: सिद्ध भगवान के और अलोक के वीच में कितना अन्तर हैं?

उत्तर: धूप व छाया के बीच में जैसे अन्तर नहीं होता है ठीक उसी तरह सिद्ध भगवंत और अलोक के बीच में अन्तर नहीं होता है।

(६) प्रश्नः सिद्धं भगवंत का शरीर है या नहीं ?

उत्तरः सिद्ध भगवान् अश्रारीरी हैं, वे पुद्रल के जड़ वस्तु के संग रहित होकर केवल आत्म-स्वरूप में चौदह राजलोक का नाटक देखते हुए अनंत खुल की लहर में विराजित हैं.

(१०) प्रश्नः वहाँ पर खाना, पीना, पहेनना, खोढ्ना,

गानतान, गान सन्मान आदि कुछ भी नहीं है तो फिर सुख किस वातका ?

उत्तर: खान पान आदि से अपन सुख पानते हैं परनतु वास्तव में वे पदार्थ सुखरूप नहीं हैं। क्योंकि निस वस्तु में सुख देनेका स्वभाव होता है वह हमेशा सुखदायक ही होना चाहिए, मगर अधुक समय तक चुख देने के वाद वही वस्तु दु:ख में परिणमें उसकी सुखदाता कैसे कही जाय १ जैसे कि खीर का स्वाद मीठा है और उसंको खाने से अपने को सुलका अनुभव होता है, वही खीर पेट भर खां लेने के बाद उसके उपर सं जन रुची उतर जाती है उस वक्न यदि , कोई शख्स वलात्कार से अपने को खीर पिलाते ही रहें तो वही खीर दुःख का श्रीर कचित् मृत्यु का कारण रूप भी हो। जाती है। पांचों इन्द्रियों के विषय भोगकी यही दशा है.

(११) प्रकः तब सचा सुख किसको कहा जाय ?

उत्तरः जिस सुखंका अन्त दुःख रूप न होवे जो हमेशों ही सुख रूप रहे वही सचा सुख है.

(१२) प्रश्नः मोत्त में जो अनंत सुख हैं वह उनको किस चीजमें से मिखते हैं १ याने उनके पास सुख पाप्त करने के लिए कौन २ से साधन अत्यार वाह्य समभिन योग्य है, सुलका आधार वाह्य साधन पर नहीं है मगर मनकी परिस्थित उपर है, कई दफा नवकांकरी जैसे निर्माल्य साधन से रंक मनुष्य को जो सुलका अनुभव होता है वह सुल राज्यकी विभूति होने पर भी रानाको अनुभूत नहीं होता है, सुल यह आत्मा का ही गुण है घह बाहर से माप्त होता ही नहीं, जड़ वस्तु ही चेतन को सुख देती है यह मान्यता गलत है। खीर चाहे जितनी अच्छी बनी हो-वे मगर अपनी जिह्ना में उसका स्वाद जा-नने को गुण यदि न होता तो वह अपने को सुख कैसे दे सकती ?

पुत्रत के अनंत गुणों में से एक अथवा अधिक गुण को जान कर वह दूसरे पदार्थ की अपेना अपनी मानासिक प्रकृति को विशेष अनुकूत होने से जीव उसकी सुख रूप पानने लग जाता है परन्तु दूसरे पता में ही उसकी अपेन्ना विशेष मनोज्ञ दूसरी चीज यदि मिल जाय तो उस दूसरी की अपेन्ना पहली चीज दु:ख रूप हो जाती है। जो गजी के कपड़े व जुनार के रूखे व सूके दुकड़े को एक भिन्नुक सुख समभता है वही चीज एक राजा को दु:ख रूप मालूम होती है, सारांश यह है कि जड़ वस्तु के उपर सुख दु:ख का आधार नहीं है यगर अपनी खुदकी मान्यता के उपर है.

(१३) पश्चः तब सिद्ध भगवान को क्या सुख है और वह किस तरह होता है ?

उत्तर: सुख का आधार ज्ञान के उपर है। इस दृश्यमान जगत में जितने पदार्थ हैं, उनमें शब्द, रूप, गन्ध, रसं, और स्पर्श यह प्रुरुव पांच गुंख होते हैं। उन गुखों की परीचा के लिये ऋापने पास श्रोत्रेन्द्रिय आदि पांच इन्द्रियां हैं। शब्दादिक विषयों का इन्द्रियों के द्वारा आत्मा को ज्ञान होता है। तव पुद्रलाभिनन्दी छात्मा उन विषयों में सुख मानता है। बह सुख भी ज्ञान के ही अन्त-र्गत है। रसनेन्द्रिय हारा स्वीर का स्वाद नान लेने पर उसके सुखकाँ अनुभव होता है। किसी ने आपको 'भला आदमीं' बहा, आपने उसे समस्ता, तव सुल की पाप्ति हुई। विना ज्ञान के सुख का अनुभव नहीं होता । इससे सम्झना चाहिये, कि हवाद वगैरः के स्वल्य ज्ञान से ही अपने को सुख निलता है, तव ऐसे २ अन्यान्य अन-न्त गुख चौदह राजलांकों में वर्तपान तमाम श्रात्मात्रों एवं सर्वे द्रव्यों के अतीत, भविष्य त, और वर्तमान काल के भावों को जो जान रहे हैं, या देख रहे हैं, उनका सुख कितना अगाध होगा? उनका सुख उनका अनन्त क्षान दर्शनः गुगा का ही याभारी है। सिवा इसके आत्मा का जो स्वाभाविक अनन्त सुख है। वह अपनी कल्पना में भी त्रा सके वैसी नहीं वे सुख अनुपमय श्रीर श्रमुभवगांचर हैं. जैसे किसी ने जन्म सं ही घी खाया नहीं उसको घी का स्वाद कैसा है केवल शब्द मात्र से ही समभ्द में नहीं श्रा सक्ता, परन्तु जिसने स्वयं घी खा या हो उसीको ही मालुप हो सकता है. इसी तरह सिद्ध के सुखोंका केवल शब्द से ज्ञान नहीं हो सक्ता उनको तो केवली ही जान सकते हैं.

(१४) परनः सिद्धभगवान जिस चेत्रमें विराजमान हो-ते हैं वह चेत्र क्या कहलाता है ?

उत्तर- सिद्ध नेत्र.

(१५) परनः सिद्धचेत्र कैसा है ?

उत्तर- ४४ लाख योजन लम्बा चौड़ा (गोलाकार)
श्रीर एक गांवका छट्टा भाग ( ३३३ धनुव्य श्रीर ३२ श्रंगुल ) जितनी उसकी
मोटाई है,

(१६) प्रश्नः इतन्ही चेत्रमें सिद्ध होने का क्या कारण

उत्तरः मनुष्य चेत्र याने अढाई द्वीप ४५ लाख योजन का है मनुष्य गति में से सिद्धगति होती है अढाई द्वीप में कोई जमह ऐसी नहीं जहां अनन्त सिद्ध न हुवे हों जिस जमह मेच गामी जीव शरीर से मुक्त होते हैं उनकी बरावर सीधी लकीर में एक समय मात्र में वे जीव सीधे उपर चढ़ लोक के मस्तक पर सिद्ध चेत्र में पहुंच वहां स्थिर होते हैं।

(१७) प्रश्नः इतने छोटे च्रेत्रमें श्रनंत सिद्ध कैसे समा सक्ते हैं?

> उत्तर: जहां एक सिद्ध हो वहां अनन्त सिद्ध रह सक्ते हैं. जैसे एक कमरा में एक दीपक का प्रकाश भी समा सके और सो दीपकों का प्रकाश भी समा सके इसी तरह आत्मा अरूपी व ज्ञान स्वरूपी द्रव्य होने से एक ही स्थान में अनंत सिद्ध रह सक्ते हैं।

(१८) पश्चः सिद्ध शिला और सिद्ध सेत्र एक ही है १ उत्तरः नहीं सिद्ध शिला सिद्ध सेत्र के बरावर नीचे हैं परन्तु उन दोनों के बीच एक योजन में एक गड का छठा भाग कम जितना अंतर है ।

(१६) प्रश्नः ३३३ धनुष्य श्रौर ३२ श्रंगुल की सिद्ध त्रंत्र की मोटाई होने का क्या कारण है ? उत्तरः सिद्ध भगवान की उत्कृष्ट श्रवगाहना उतनी ही होने के कारण.

(२०) प्रश्नः उनके शरीर नहीं तव अवगाहना कैसी?

उत्तरः शरीर नहीं परन्तु आत्म प्रदेश का घन

वरम शरीर का दो तिहाई भाग जितना
भाग वंधा हुवा है और ज्यादा से ज्यादा
४०० धनुष्य की अवगाहना वाले मनुष्य

मोत्त प्राप्त कर सक्ते हैं. इस वास्ते उनके दो तिहाई भाग जितनी उत्कृष्ट अवगाहना है.

(२१) प्रश्नः जघन्य कितनी अवगाहना वाले जीव सिद्ध होते हैं ?

उत्तरः दो हाथ की.

(२२) प्रश्नः सिद्ध भगवान की जघन्य अवगाइना कितनी होती है ?

उत्तरः १ इाथ और आठ अंगुल की.

(२३) प्रश्नः कैसे मनुष्य व कितनी वय वाले मनुष्य मोन्न प्राप्त कर सक्ते हैं ?

उत्तरः जघन्य नो वर्ष और उत्कृष्ट कोड़ पूर्व की आयु वाले और वज्र ऋषभ नाराच संघ-यण धारक कर्मभूमि के मनुष्य में से जिनको केवलज्ञान प्राप्त होता है वो ही मोत्त में जाता है।

समाप्त ।

# मक्खन के वारे में आया हुवा परन का खुलासा-

कांघला निवासी श्रीयुत् चतरसैन खजानची ने "मकाश" पत्र के श्रंक १६ में ४ परन किये थे जिनमें से प्रथम मरन (कि जो शालोपयोगी जैन परनोत्तर पर से उपस्थित हुवा था) यह है-

#### **% पश्च %**

(१) १६ फरवरी के अंक १४ में लिखा है कि मक्खन में दो घड़ी में छाछ के निकलने पर दो इंद्रिय जीत हो जाते हैं सो यह कीन सूत्र में कहा है ?

### क्ष उत्तर क्ष

श्रीपद् हेमचन्द्राचार्य विरचित योग शास्त्र के आधार पर से हमने यह बात लिखी थी उक्त आचार्यने योग शास्त्र के तृतीय मकाश में मितपादन किया है कि!-

श्रंतर्धृहूर्तात्परतः । सुसूच्मा जंतुराश्रयः ॥ , यत्र मुर्छन्ति तचाद्यं । नवचीतंत्रिवेकिभिः ॥ श्लो- ३४

पनखन को छाछ में से निकालने के पथात् श्रंत-भृद्दि रुयतीत होने पर उसमें सूच्म जंतुश्रों के समूह उत्पन्न होते हैं श्रतएव विवेकी जनों को चाहिये कि मनखन का भन्नण न करें.

प्कस्यापि जीतस्य । हिंसने कियधं भवेत् ॥ अंतु जातमयं तत्को । नवनीतं निषेवते ॥ श्लो ३४ एक जीव की भी हिंसा करने में अत्यंत पाप है तब जंतुओं का समुदाय से भरा हुवा इस मक्खन को कीन भक्तण करें ? अर्थात् किसी भी दयावान् मनुष्य उसका भक्तण करें नहीं.

जिपरोक्त रलोंक में मुद्दूर्तात्परतः नहीं मगर श्रंतमृहूर्ता-त्परतः कहा है जिसका तात्पर्य यह है कि मुद्दूर्त के पीछे नहीं मगर श्रंतमुद्दूर्त के पीछे उसमें सूर्चम जंतुश्रों के समूह उत्पन्न होते हैं दो समय से लेकर दो घडी में एक समय कम होवे वहां तक अन्तमुद्दूर्त गिना जाता है जिससे हमने दो घडीमें उत्पन्न होने का लिखा है सो उस ग्रंथ के मत से तो वरावर है मगर सूत्र श्री वेदकल्प देखने से अब हमारा मन भी शक्का शील हो गया है झयोंकि श्री वेद-कल्प सूत्र के छट्टा उद्देश का ४६ वां सूत्र इस प्रकार है.

नो कृष्पई निग्गंथाणवा. निग्गंथीणवा पारियातिस्एं तेलेणवा, घरणवा नवणीरणवा वसारणवा गायाई अप्भंगेतरवा मलेतरवा राणत्थगाढागाढे रोगायंकेसु (४९)

अर्थ:-नो. न कल्पे नि. साधु साध्वी को प. पहिला पहर का लिया हुवा पिछले पहर तक ते. तेल घ. घृत ने. लवणी (मक्लन) व. चरवी मा. शरीर को अ. एक दफे लगाना म. वारवार लगाना ण. इतना विशेष कि गा. गाहागाढ कारण से रोगादिक में लगाना कल्पे.

जपरोक्तं चूत्रसे पहिलो पहर में लिया हुवा मक्खन आदिका अभ्यंगण करना तीसरा प्रहरतक साधु साध्वी को कल्पनिक है ऐसा स्पष्ट मालूम होता है यदि मक्खन में योग शास्त्र में कहे अनुसार अंतर्मुहूर्त के पीछे त्रस , जीवों की उत्पत्ति होती होवे तो उपरोक्त सूत्र में नवनीएल शब्द की योजना भगवान कभी न करें. पहले पहर में लिए हुए मक्खन का चीथ पहर में भी रोगादि के पबल कारण से साधु साध्वी अपने शरीर में लगा सक्ते हैं. जिससे यह बात सिद्ध हुई कि इस में चोथा प्रहर तक भी त्रसजीव की उत्पत्ति न होनी चाहिए मगर हेमचंद्राचार्य जैसे समर्थ विद्वान् वेदकल्पकी यह वात से केवल अज्ञात होवे यह बात भी हमें कुछ असंभव सी मालुम होती है. जिस से इसमें कोई और रहस्य होना चाहिए.

इस विषय में हमारा तर्क यह है कि साधु साध्वी नवनीत प्रथम पहर में लाकर छाछमें रख छोडे और ज-रूरत होनेपर इसमें से निकाल कर उपयोग-में लावे. कि जिस से पक्लन में जंतु की उत्पत्ति भी न होवे और साधुजी का काम भी चल जावे. ऐसा होवे तो ग्रांथिक व सिद्धांतिक दोनों प्रमाण में प्रत्यन्त विरोध दिखने पर भी दोनों प्रमाण यथार्थ हो सक्ते हैं.

मक्खन को छाछ में नहीं रखने से उस में फूलण का होना भी संभवित है और फूलण अनंतकाय होने से साधु के लिये अस्पर्य है इससे भी हमारा उपरोक्त तर्क को पृष्टि मिलती है.

विद्वान मुनिवरों का इस बारे में क्या अभिनाय है वह जानने की हमें वही जिज्ञासा है। इस लिये पाठक गणको विज्ञिप्त की जाती है कि उपरोक्त वातका खुलासा पंडित मुनिवरों से लेकर हमें लिख भेजने की कृपा करें।

ं इमारी गलती होगी तो हम फौरन कबूल कर लेंगे हमें किसी मकार का मताग्रह नहि है।

प्रयोजक.